# इलाहाबाद जिले के यमुना पार प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु स्थानिक नियोजन

(SPATIAL PLANNING FOR SOCIO - ECONOMIC DEVELOPMENT OF TRANS - YAMUNA REGION OF ALLAHABAD DISTRICT)



भूगोल विषय में - डाक्टर आफ फिलासफी (डी० फिल्०) उपाधि हेतु प्रस्तुत - शोध प्रबन्ध

निर्देशक डा० बी० एन० मिश्र प्रोफेसर, भूगोल विभाग डलाहाबाद किटा िल्लय, इलाहाबाद शोधकर्ता रामराज तिवारी भूगोल विभाग उज्जाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद वर्ष - 2000 न-राष्ट्रि

### CERTIFICATE

Certified that the present thesis entitled Spatial Planning for Socio-Economic Development of Trans-Yamuna Region of Allahabad District being submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Geography is the original work of Shri Ram Raj Tiwari who has worked as a research scholar under my supervision.

Date:- 2000 Navratri

(Dr.B.N Mishra) Professor

Department of Geography
University of Allahabad
Allahabad

#### 3118117

मैं सर्दप्रथन परम श्रद्धेय, धेर्यशाली, कर्तब्यनिष्ठ, पथप्रदर्शक, गुरुप्रवर डा० बी०एन०मिश्र, प्रोफेसर मूगोल विमाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अनवरत प्रोत्साहन, रचनात्मक कार्य प्रेरणा एवं कुशल निर्देशन के परिणामस्वरूप यह अपूर्व 'शोध प्रबन्ध' पूर्ण हुआ। गुरुजी के पारिवारिक सदस्यों से जो स्नेह मिला उसे भूलना, भूल ही होगी।

तत्पश्चात् प्राफेसर डा० धाराशिक्य (पूर्व कुलपति इ०वि०वि०), प्रोफेसर डा० आरणान्न०तिवारी (पूर्व विभागाध्यक्ष) वर्तमान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डा० सविन्द्र सिंह, प्रोफेसर डा० एच०एन०मिश्र, प्रोफेसर डा० आरण्सी० तिवारी, प्रोफेसर डा० के० राय, डा० मनोरमा रिान्हा, डा० बी०एन० रिांह, डा० एरा०एरा० ओझा, डा० आलोक दुबे, डा० महमूद अखतर, डा० सुधाकर त्रिपाठी, डा० वन्द्रना शुक्ला, डा० महेन्द्र सिंह, डा० सन्तोष मिश्र का मैं विशेष आभारी हूँ जिन्होंने मेरा उत्साहवर्द्धन किया।

में, सपरिवार श्री टी०एन०िंद्रवेदी (पी.सी.एस.) एवं श्री सूर्य प्रकाश पाण्डेय (पी.सी.एस.) के प्रति क्तज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सर्वेक्षण के दौरान गंगा यमुना की बीथियों से लेकर दिन्ध्याचल की उपत्यका तक मेरा साथ दिया। एवं सर्वेक्षण यंत्रों का भार भी सम्भाला।

में अपने भूगोल प्रवक्ता भाइयों डा० विनीत नारायण दुबे, डा० महेन्द्र विकम सिंह, डा० राधेश्याम मिश्र, डा० कमल किशोर मिश्र एवं श्री प्रमोद पन्त, श्री शेलेन्द्र त्रिपाठी, श्री दुर्गेश शुक्ल आदि का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने सदासयता से पुस्तकें एवं सावधि पत्रिकाएं उपलब्ध कराकर इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण कराया।

में अगने सुहृद् सहगाठी मित्र श्री मनीष शुक्ल (मैनेनर), श्री रातीश रिांह (प्रवक्ता), सुश्री डा० कनक त्रिपाठी (प्रवक्ता), श्री अवधेश शुक्ल, श्री अनन्त राम तिवारी, श्री राजेन्द प्रसाद गादव (पी.सी.एस.), श्री सुभाष चन्द्र यादव (प्रवक्ता), सुश्री अर्चना राजे (प्रवक्ता), श्रीगती पूनग श्रीवास्तव, सुश्री न्योति श्रीवास्तव, सुश्री वन्दना वर्मा, सुश्री विनीता नौन (प्रवक्ता ई०सी०सी०), श्री रानेश गौतम (ऑडिटर), श्री अवनीश सिंह (प्रवक्ता), श्री मृगेन्द्र सिंह (प्रवक्ता), श्रीमती अलका रानी रिंट (प्रवक्ता बी.एच.यू.), श्री नय शंकर शुक्ल इत्यादि का एवं इनके परिवार वालों का आभार व्यक्त करता हूँ निन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस शोध कार्य में मूल्यवान सुझाव एवं सहयोग प्रदान किया।

श्री संजय त्रिगाठी एवं स्व० श्री अशोक मिश्र का मैं द्वय से आभारी हूँ, जिन्होंने शोध प्रबन्ध के अध्यायों की पाण्डुलिपि को पढ़ा एवं परामर्श दिया। साथ ही इलाहाबाद के विभिन्न कार्यालयों, पुस्तकालयों, तहसीलों एवं ब्लॉक मुख्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा संख्याधिकारी, जनगणना निदेशक, जिला उद्योग केन्द्र निदेशक, जिला संचार केन्द्र निदेशक इत्यादि के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना अमूल्य सहयोग देते हुए ऑकड़े एवं सूचनाएं उपलब्ध कराईं। साथ ही मैं उन विद्वानों, लेखकों, शोध प्रबन्धकों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिनसे मैंने शोध कार्य में मदद ली है।

केन्द्रीय जल आयोग-लखन के वरिष्ठ सगंणक श्री राहत सिंह जी एवं श्री जोर्ज फैंक्लिन तिर्की तथा श्री अनवर नईम सिद्दीकी का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने टंकण, मानचित्र एवं रेखा चित्रों की तैयारी में सहायता की।

पंडित सर गंगा नाथ झा छात्रावास के सभी वरिष्ठ अन्तः वासियों श्री श्रीनारायण, श्री शंलेन्द राय, श्री विन्ध्यवासिनी त्रिपाठी आदि एवं कनिष्ठ अन्तः वासी श्री बृनेश मिश्र, श्री रत्नाकर तिवारी, श्री राकेश पाण्डेय, श्री मोहित किशोर भटनागर आदि का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मेरा इस कार्य के प्रति उत्साह कम न होने दिया।

मैं उन परम पून्यनीया माँ श्रीमती सावित्री देवी तिवारी एवं श्रद्धेय पितानी श्री राम बहोर तिवारी एवं श्रद्धेय बड़े पितानी श्री राग पाल तिवारी का विशेष आभारी हूँ जिनके अपरिगित वात्सल्य एवं अथाह स्नेह ने मुझमें इस महानेतर उपाधि की प्रबलेच्छा जागृत किया। साथ ही इन्हीं के समत्व शेक्षिक प्रणेता आदरणीय श्री परशुराम द्विवेदी जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सम्बल प्रदान किया।

में अग्रन सहोदर श्री राघवेन्द्र त्रिपाठी, श्री सुरेश चन्द्र त्रिपाठी, (अभियन्ता) श्री भीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी (ती.डी.ओ.) एवं भाभियां श्रीमती शोभना त्रिपाठी, श्रीमती बिन्दा त्रिपाठी, श्रीमती बिनला त्रिपाठी का ऋणी हूं जिनकी स्नेही चरणरजनेमुझे इस महान उपाधि तक पहुँचाया। साथ ही कुटुम्ब के सभी चाचा-चाचियों, न्येष्ठ भाइयों एवं अनुनों का आभारी हूं जिन्होंने समय-समय पर मेरा उत्साह बढ़ाया। अपने सहोदर अनुन श्री तत्वदेव त्रिपाठी एवं श्री बुद्धदेव द्विवेदी (पी.सी.एस.) का आभार व्यक्त करना मात्र औपचारिकता ही होगी।

में अपने सभी जीनाजी लोगों एवं दीदियों, छोटी बहनों, भान्जे-भान्जियों एवं सभी पूजनीयों का विशेष आभारी हूँ जिनकी भुभाशीयों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। साथ ही उन सभी सगे-सम्बिधयों मित्रों सर्वेक्षण के दौरान आश्रयदानाओं के प्रदिष्ट हैं, कि हैं है। जो है दारान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भेरी सहायता की।

में अपनी शालीन वामा श्रीमती सिललेश तिवारी का विशेष रूपसेकृतज्ञ हूँ, जिनकी परिमल पितच्छाया ने इस उपाधि के पित अनुराग पैदा किया। साथ ही सभी बच्चों अभिषेक, अभिनव (पुत्र) मानरी (पुत्री) नमो, ओम, अरविन्द, अंकुर (भतीने) राभा नीलम, सोनम, प्रियम, कविता, खुशबू (भतीनियां) का विशेष आभारी हूँ जिनकी नैसर्गिक किलकारियों ने मुझमें इस शोध कार्य के लिए सौर्य एवं स्फूरित उत्पन्न किया।

दिनांक .वर्ष २०००

नवरात्रि

विनयावत्

(राम राज तिवारी)

# अनुक्मिणिका

अध्ययाय सं

REES

पुष्ठ सरद्या 1.32

अध्याय-एक

संकल्पनात्मक आधार प्रदेश. आकार. जनक

कार्यात्मक प्रदेश योजना प्रदेश, पिछड़े प्रदेश, सेवा केन्द्रों की संकल्पना, प्रावेशिक विकास और सेवा केन्द्र, वियोजन की संकल्पना, नियोजन के प्रकार -क्षेत्रीय आधार. एकलर-तरीय नियोजन. बहुस्तरीय वियोजन. समय आधारित नियोजन, उददेश्य आधारित नियोजन. संगठन आधारित नियोजन. उपागम आधारित नियोजन।, प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना, पादेशिक नियोजन के आधार. प्रादेशिक विकास हेत् नियोजन, लघुरतरीय नियोजन , ग्रामीण विकास नीतियाँ, सगस्या विवेचन, अध्ययन मुख्य उद्देश्य, गरिकल्पनाएं, विधि पुरुतकालय अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, पयोगशाला अध्ययन, संदर्भ (References)

अध्याय - दो स्थानिक नियोजन के तत्व-क्षेत्र विश्लेषण 33.67 रिश्वति एवं विस्तार. उच्चावच एवं संरचना. अपवाह प्रणाली, जलवायु - तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, पवनें, मिट्टी एवं मिट्टी के प्रकार - गंगा खादर, नवीन जलोढ़, गंगा समतली, यम्ना उच्च भूमि, यम्ना समतली, बड़े कणों वाली मिट्टी (दोमट) काली मिट्टी (मटियार) , मुदा अपरदन एवं मुदा संरक्षण की समस्या.खनिज संसाधन. वनस्पति तथा प्रकार,जनसंख्या स्थानिक वितरण, लिंगानुपात एवं साक्षरता, जनसंख्या पक्षेपण अधिवास प्रतिरूप,

अध्याय-तीन स्थानिक नियोजन हेत् आधारिक 68.98 इकाइयों (सेवा केन्द्रों) की पहचान संकल्पना, पुनरीयलोकन, नियोनन इकाइयों की पहचान, केन्द्रीय कार्य एवं कार्यात्मक पदानुकम, उपभोवता त्यवहार एवं रथानिक वरीयता, सम्बद्धता सूचकांक, सेवा केन्द्र, कार्यात्मक केन्द्रीयता, सेवा केन्द्रों पदानुकम, सेवा केन्द्रों का स्थानीय प्रतिरूप, क्षेत्र सेवा क्षेत्र नियोजन प्रमाविता.संदर्भ (References)

अध्याय-वार कृषि विकास हेतु स्थानिक नियोनन 99,137 प्रादेशिक परिदृश्य ,भू उपयोग प्रतिरूप, कृषि विकास में सेवा केन्द्रों की भूमिका, प्रतिरूप फसल प्रतिरूप. रवरीफ रबी एवं जायद फसलें उब्बतिशील बीज. उर्वरक एवंयन्त्रों का प्रयोग.सिचांई. बह्फसली कृषि एवं फराल गहनता, शरय केन्द्रीकरण, शरय विविधता. उत्पादन एवं उत्पादकता, कृषि विकास की समस्याएँ

संदर्भ (References)

अध्याय-पांच औद्योगिक विकास हेतू स्थानिक नियोजन 138.169 उद्योग और क्षेत्रीय विकास क्षेत्र में औपोगिक विकास की सम्भावनाएं औद्योगिक संसाधन -बालू, ईंट मृत्तिका, वनीय संसाधन, जलीय संसाधन, कृषि संसाधन, मानव संसाधन।, औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं - बैंकिंग स्विधाएं, यातायाता एवं संचार, औद्योगिक आस्थान, कौशल एवं प्रशिक्षण।, औघोगिक विकास हेत् सहयोग एवं प्रोत्साहन,यमूना पार क्षेत्र में उद्योगों के प्रकार - ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, लघुस्तरीय उद्योग, वृहद्/मध्यम स्तरीय उद्योग, औद्योगिक इकाइयों का स्थानीय वितरण, विकास एवं वृद्धि,

उधोगों की समस्याएं - परम्परागत दृष्टिकोण, कच्चे माल की कमी, पूंजी की कमीं, आधारभृत राविधाओं का अभाव, तकनीकी ज्ञान की कमी, उत्पादन की उच्च लागत. औद्योगिक विकास हेत् स्थानिक नियोजन -अ- सेवा केन्द्रों की भूमिका, ब- उद्योगों के स्थाजीयकरण के लिए स्थाजिक जियोजन, रा नीति सुझाव 1 नई औद्योगिक इकाइगाँ. 2- बीमार औद्योगिक डकाइगाँ. संदर्भ (References)

अध्याय-छ

सामानिक सुविधाओं के विकास हेत् रशानिक नियोजन

सामानिक सुविधाएं - अ- शेक्षिक सुविधाएं ब- स्वास्थ्य सविधाएं,शेक्षिक सविधाएं -साक्षरता, वितरण और प्रकार, प्राथमिक शिक्षा. उच्च पाथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा. उच्च शिक्षा. व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा. अनौपचारिक एवं प्रौढ शिक्षा, शिक्षा की प्रमुख समस्याएं, शेक्षिक स्विधाओं के लिए स्थानिक नियोजन. खण्ड - ब स्वास्थ्य सुविधाएं-गथ्य एवं पोषण,पमुख बीमारियाँ, स्वास्थ्य सूविधाओं में वृद्धि,स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रकार एवं वितरण - उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वारभ्य केन्द्र, मातृत्व एवं शिशू कल्याण केन्द्र, परिवार नियोजन केन्द्र आयुर्वेदिक एवं होम्योपैधिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुविधाओं की प्रमुख समस्याएं, स्वास्थ्य सुविध लिए स्थानिक नियोजन, संदर्श (References)

अध्याय सात सारांश एवं निष्कर्ष

201,208

170,200

सारांश. विष्कर्ष

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1

परिशिष्ट - 2

209.213

## List of Maps and Diagrams

| Fig. No. | Description                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 2.1      | Trans Yamuna region of Allahabad district- Location Map        |
| 2.2      | Relief Map                                                     |
| 2.3      | Drainage                                                       |
| 2.4      | Temperature and rainfall                                       |
| 2.5 A    | Average annual rainfall (in mm)                                |
| 2.5 B    | Soils                                                          |
| 2.6      | Vegetation                                                     |
| 2.7 A    | Distribution of population 1991                                |
| 2.7 B    | Growth of Population                                           |
| 2.8      | Rural density of population 1991                               |
| 2.9 A    | Rural Literacy 1991                                            |
| 2.9 B    | Rural Sex ratio 1991                                           |
| 2.10 A   | Distribution of villages 1991                                  |
| 2.10 B   | Size of villages 1991( Based on area)                          |
| 2.10 C   | Size of villages 1991 (Baed on population)                     |
| 2.11     | Rural settlements                                              |
| 2.11 A   | Density of villages 1991                                       |
| 2.11 B   | Spacing of villages 1991                                       |
| 2.11 C   | Nature of dispersion of rural settlement 1991                  |
| 2.11 D   | Drainage of random matching 1991                               |
| 2.12     | Rural settlement types                                         |
| 3.1 A    | Distribution of I order functions and services                 |
| 3.1 B    |                                                                |
| 3.2 A    | Correlation between functional units and population of service |
|          | centres.                                                       |

| 3.2 B  | Correlation between central functions and median threshold     |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 3.3    | Spatial preference of service centres                          |
| 3.4    | Connectivity of service centres.                               |
| 3.5    | Identified service centres.                                    |
| 3.6 A  | Centrality scores against service centres ranked on population |
|        | basis.                                                         |
| 3.6 B  | Correlation between connectivity score and population of       |
|        | service centres.                                               |
| 3.7    | Service areas of service centres                               |
| 4.1    | Land utilisation patterns 1985 to 1995                         |
| 4.2    | Agricultural area 1995                                         |
| 4.3    | Agricultural functions and services.                           |
| 4.4 A  | Net irrigated area ( in % 1995-96)                             |
| 4.4 B  | Total irrigated area ( in % 1995-96)                           |
| 4.5 A  | Cropping intensity pattern 1985-86                             |
| 4.5 B  | Cropping intensity pattern 1990-91                             |
| 4.5 C  | Cropping intensity pattern 1995-96                             |
| 4.6 A  | Crop concentration index of paddy 1985-86                      |
| 4.6 B  | Crop concentration index of paddy 1995-96                      |
| 4.7 A  | Crop concentration index of wheat 1985-86                      |
| 4.7 B  | Crop concentration index of wheat 1995-96                      |
| 4.8 A  | Crop concentration index of Gram 1985-86                       |
| 4.8 B  | Crop concentration index of Gram 1995-96                       |
| 4.9 A  | Crop concentration index of Bazra 1985-86                      |
| 4.9 B  | Crop concentration index of Bazra 1995-96                      |
| 4.10 A | Crop diversification 1985-86                                   |
| 4.10 B | Crop diversification 1995-96                                   |
| 4.11   | Production of major crops                                      |

| 4.12  | Productivity graph of major crops                             |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 4.13  | Proposed agricultural functions and services.                 |
| 5.1   | Banking facilities                                            |
| 5.2   | Transport network                                             |
| 5.3   | Industrial estates                                            |
| 5.4   | Block wise types of S.S.I. Units                              |
| 5.5   | Block wise no. of S.S.I. Units                                |
| 5.6   | Capital investment in S.S.I. Units (in Lakh Rs.)              |
| 5.7   | Block wise employment generation through S.S.I. Units.        |
| 5.8   | Industries                                                    |
| 5.9 A | Temporal growth of S.S.I. Units                               |
| 5.9 B | Temporal growth of capital investment.                        |
| 5.10  | Temporal growth of industrial employment                      |
| 5.11  | Proposed large, medium, small scale industries.               |
| 6.1 A | Literacy density 1971,1981,1991.`                             |
| 6.1 B | Literacy growth.                                              |
| 6.2 A | No. of educational institutions and teachers                  |
| 6.2 B | No. of students                                               |
| 6.3 A | Block wise educational institutions                           |
| 6.3 B | Block wise no. of teachers.                                   |
| 6.3 C | Block wise no. of students                                    |
| 6.4   | Distribution of education facilities.                         |
| 6.5   | Problem areas in accordance with the local norms of different |
|       | levels of education.                                          |
| 6.5 A | Primary education                                             |
| 6.5 B | Middle education                                              |
| 6,5 C | Secondary education                                           |

6.5 D

Higher education

| 6.6   | Location of proposed educational facilities in problem areas.  |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 6.7 A | No. of Doctors and beds in Allopathic and Ayurvedic hospitals. |
| 6.7 B | (i) No. of dispensaries (ii) No. of primary health centres.    |
| 6.8 Å | Total no. of dispensaries.                                     |
| 6.8 B | Total no. of beds                                              |
| 6.8 C | Total no. of doctors                                           |
| 6.8 D | Maternity and child welfare sub- centres.                      |
| 6.9   | Distribution of health facilities                              |
| 6.10  | Location of proposed health facilities in problem areas.       |

#### LIST OF TABLES

| TABLE    | DESCRIPTION                                                                                                    | PAGE  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| NŌ.      |                                                                                                                | NO.   |
| 2.1      | Administrative Organization of Trans-Yamuna Region of Allahabad District – 1995                                | 35    |
| 2.II - A | Temperature, Air Pressure and Relative Humidity                                                                | 39    |
| 2.II - B | Normal Rainfall                                                                                                | 40    |
| 2.II - C | Extremes of Rainfall (in mm) (Year with in bracket)                                                            | 40    |
| 2.111    | Population Growth of Trans-Yamuna Region (1911-1991)                                                           | 53    |
| 2.IV     | Rural and Urban Population of Trans-Yamuna Region – 1991                                                       | 54    |
| 2.V      | Trans-Yamuna Region Density of Rural Population                                                                | 55    |
| 2.VI     | Rural Sex Ratio of Trans-Yamuna Region – 1991                                                                  | 56    |
| 2.VII    | Rural Literary of Trans-Yamuna Region – 1991                                                                   | 59    |
| 2.VIII   | Area Based Villages - 1991.                                                                                    | 60    |
| 2. XI    | A-Population Based Villages – 1991.                                                                            | 62    |
| 2. XI    | B-Population Based Villages – 1991.                                                                            | 62    |
| 2.X      | Density of Settlement in Trans-Yamuna Region of Allahabad District.                                            | 66    |
| 3.1      | identified central function along with their entry points, saturation points and median thresh hold.           | 73-74 |
| 3.2      | Orders of central functions with median thresh holds and weightage.                                            | 76-77 |
| 3.3      | Connectivity index.                                                                                            | 80    |
| 3.4      | Service centre with type, number of function and centrality score points.                                      | 85    |
| 3.5      | Nearest neighbour statistics.                                                                                  | 90    |
| 4.1      | Land use pattern in Trans-Yamuna region of Allahabad District  – 1995-96 (in hectares)                         | 103   |
| 4.2      | Land Holding Pattern – 1995-96, 1990-91, 1980-81.                                                              | 105   |
| 4.3      | Agricultural population in Trans-Yamuna Region of Allahabad District.                                          | 106   |
| 4.4      | Crapping pattern of kharif season in Trans-Yamuna region of Allahabad District 1995-96 (in hectares).          | 108   |
| 4.5      | Crapping pattern of Rabi Season in Trans-Yamuna region of Allahabad District.                                  | 110   |
| 4.6-A    | H.Y.V. Seeds and fertilizers stores in Trans-Yamuna region of Allahabad District – 1995-96(in hectares).       | 112   |
| 4.6-B    | Use of fertilizers in Trans-Yamuna region of Allahabad District.                                               | 112   |
| 4.7      | Distribution of fertilizers in Trans-Yamuna region of Allahabad District – 1995-96 (in M.t.)                   | 113   |
| 4.8      | Use of availability of Agricultural Implement in Trans-Yamuna region of Allahabad District – 1995-96.          | 115   |
| 4.9      | LAND irrigation by different sources in Trans-Yamuna region of Allahabad District – 1995-96, 1991-92, 1985-86. | 116   |

| 4.10-A | Irrigated Area in Trans-Yamuna region of Allahabad District – 1995-96.                                                                      | 116         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.10-B | Net irrigated area (percentage of N.S.A.)                                                                                                   | 118         |
| 4.11   | Cropping intensity in Trans-Yamuna region of Allahabad District.                                                                            | 121         |
| 4.12   | Crop Concentration Index of various crops in Trans-Yamuna region of Allahabad District – 1985-86 (in percentage).                           | 123         |
| 4.13   | Crop Concentration Index of various crops in Trans-Yamuna region of Allahabad District – 1995-96 (in percentage).                           | 125         |
| 4.14   | Crop Diversification in Trans-Yamuna region of Allahabad District – 1995-96, 1985-86.                                                       | 126         |
| 4.15   | Production of Major Crops in Trans-Yamuna region of Allahabad District (in tonnage).                                                        | 128         |
| 4.16   | Production of Major Crops in Trans-Yamuna region of Allahabad District (in Quintals/Hectare)                                                | 130         |
| 5.1    | Distribution of multibased small scale industries of Trans-<br>Yamuna region of Allahabad District – 1996-97.                               | 148-<br>149 |
| 5.2    | Blockwise distribution of small scale industries of Trans-<br>Yamuna region of Allahabad District – 1996-97.                                | 152         |
| 5.3    | Functioned Large / Small Scale industries of Trans-Yamuna region of Allahabad District – 1996-97.                                           | 155         |
| 5.4    | Development and Growth of S.S.I. units in small scale industries of Trans-Yamuna region of Allahabad District – 1990-97.                    | 156         |
| 5.5    | Proposed industrial units in various order of service centres in small scale industries of Trans-Yamuna region of Allahabad District.       | 159-<br>161 |
| 5.6    | Proposed Large / Medium Scale Industries of Trans-Yamuna region of Allahabad District – 1996-97.                                            | 164         |
| 6.1    | Comparative literacy in Trans-Yamuna region of Allahabad District – 1991 (in percent).                                                      | 171         |
| 6.2    | Blockwise rural literacy in Trans-Yamuna region of Allahabad District – 1991 (in percent).                                                  | 173         |
| 6.3    | Numbers of educational institutions, teachers & students in Trans-Yamuna region of Allahabad District – 1985-97.                            | 175         |
| 6.4    | Blockwise total numbers of institutions, teachers & students in Yamuna region of Aliahabad District – 1996-97 (excepted primary education). | 176         |
| 6.5    | Blockwise distribution of primary educational facilities and local norms.                                                                   | 177         |
| 6.6    | Blackwise distribution of middle educational facilities and local norms.                                                                    | 178         |
| 6.7    | Blackwise distribution of secondary educational facilities and local norms.                                                                 | 179         |
| 6.8    | Blackwise distribution of higher educational facilities and local                                                                           | 180         |

|        | norms.                                                                                                            |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.9    | Proposes locations for various educational facilities in Trans-<br>Yamuna Region of Allahabad District – 1996-97. | 181         |
| 6.10   | K.Cal. requirement for children and adults.                                                                       | 184         |
| 6.11   | Diet and nutrition (gram/day/head)                                                                                | 186         |
| 6.12   | Temporal variation of health facilities in Trans-Yamuna Region of Allahabad District – 1985-97.                   | 188         |
| 6.13   | Blackwise total number of dispensaries/beds and doctors in Trans-Yamuna Region of Allahabad District – 1996-97.   | 190         |
| 6.14   | Blackwise Allopathic health facilities in Trans-Yamuna Region of Allahabad District – 1996-97.                    | 192         |
| 6.15   | Blackwise Ayurvedic and Homeopathic health facilities in Trans-Yamuna Region of Allahabad District – 1996-97.     | 193         |
| 6.16   | Health Centres in Trans-Yamuna Region of Allahabad District – 1996-97.                                            | 194-<br>195 |
| 6.17-A | Central norms of health facilities.                                                                               | 196         |
| 6.17-B | Proposed location for various health facilities in Trans-Yamuna Region of Allahabad District.                     | 196         |

## फोटो प्लेट सूची

| कोटो      | विवस्ण                                               |
|-----------|------------------------------------------------------|
| प्लेट नं0 |                                                      |
| 1         | अपरदन द्वारा असमतल भूमि, देवघाट बनहा गाँव,           |
|           | कोरांव इलाहाबाद                                      |
| 2         | રવકા બટાવ. जવાફન ઑવ કોરાંવ ફ્લાદાવાદ                 |
| 3         | बरांव बाजार, करछना इलाहाबाद                          |
| 4         | सड़क जलभराव उरुवा ब्लॉक इलाहाबाद                     |
| 5         | घुमक्कड़ नाति 'नट' बसाव स्थल - नेनी सेवा केन्द्र     |
|           | - चाका, इलाहाबाद                                     |
| ó         | कूड़ा-कचरा ढेर - नैनी सेवा केन्द्र, चाका इलाहाबाद    |
| 7         | कपड़ा विकय केन्द्र, भारतगंज सेवा केन्द्र, माण्डा     |
|           | इलाहाबाद                                             |
| 8         | सब्जी बाजार, भारतगंज सेवा केन्द्र, माण्डा इलाहाबाद   |
| 9         | करमा बाजार सेवा केन्द्र, कौंधियारा इलाहाबाद          |
| 10        | खीरी बाजार सेवा केन्द्र, कोरांव इलाहाबाद             |
| 11        | थोक मण्डी, 'चावल' लेड़ियारी क्रेरांव इलाहाबाद        |
| 12        | थोक मण्डी - 'गेहूँ' लेड़ियारी, कोरांव इलाहाबाद       |
| 13        | थान कृषि लेहड़ी गाँव, उक्त्वा इलाहाबाद               |
| 14        | बाजरा अरहर मिश्रित कृषि चितौरी ग्राम, नसरा           |
|           | इलाहाबाद                                             |
| 15        | भेड़ पालन गौहानी ग्राम, नसरा इलाहाबाद                |
| 16        | कुवकुट पालन बरौली ग्राम, कौंधियारा इलाहाबाद          |
| 17        | जलभराव एवं बलीना विस्तार, कौंधियारा ब्लॉक            |
|           | इलाहाबाद                                             |
| 18        | किसान सेवा केन्द्र, खनुरी ग्राम, कोरांव हलाहाबाद     |
| 19        | यातायात प्रमुख चौराहा, मेजा रोड इलाहाबाद             |
| 20        | सड़क जलभराव सिरसा, मेजा रोड मार्ग, इलाहाबाद          |
| 21        | दरी बुनाई केन्द्र, लेहड़ी ग्राम, उस्त्वा, इलाहाबाद   |
| 22        | सिलिका सैण्ड खनन केन्द्र, गोबरा कल्याणपुर क्षेत्र,   |
|           | शंकरगढ़, इलाहाबाद                                    |
| 23        | गोपाल विघालय इण्टर कालेज, कोरांव इलाहाबाद            |
| 24        | गाढ़ा जूनियर हाई स्कूल, गाढ़ा, कोरांव, इलाहाबाद      |
| 25        | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरांव, कोरांव, इलाहाबाद |

### avenie .1

### HOCIALOID BURIT

भौगोलिक आकृतियो के वितरण का स्थानिक दृष्टिकोण भूगोल की पराकाष्ठा एवं आभ्यान्तर (सारभाग) को प्रकट करता है, और माननीय किया कलागों के संगठन का स्थानिक आयाम सभी वर्गीकरणों और विभागनों यथा. सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नृत्तात्विक, भौतिकीय एवं सांस्कृतिक की अपेक्षा अधिक बृहत है। स्वाभाविक रूप से भौगोलिक वितरणं के स्थानिक आयाम का प्रमुख सम्बन्ध भूगोलवेत्ताओं से होता है, और उस विषय के लिए 'प्रदेश ' जो पृथ्वी में एक भिन्न विशिष्ट और अलग क्षेत्रीय इकाई है, का महत्व भूगोल एवं भूगोलवेत्ताओं दोनों से है। आज तक 'प्रदेश' की कोई सार्वभौनिक परिभाषा नहीं दी जा सकी है, किन्तु भूगोल में प्रदेश के अर्थ में ' समयानुवर्ती अनिभज्ञता एक विचारणीय अनिश्चितता पैदा करती है। रिचर्डसन वे ठीक ही कहा है कि इस शीर्षक पर हनारों शब्द बिना किसी संतोषननक उत्तर के लिखे जा चुके हैं। डेविस अागे कहते हैं कि 'भौगोलिक प्रदेशों' से शुरूआत करने पर साधारणतथा हमें सूचनाओं का ऐसा विन्यास प्राप्त होता है, नो कि किसी भी रिख्याना के अनुसार किसी भी तरह ठीक हो।

परिसीमन भी लम्बे विवाद का विषय रहा है, और अभी तक कोई संतोषननक हल प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। रिचर्डसन ने प्रदेश के परिसीमन को तीन आधारों पर वर्गीकरण करने का प्रयास किया समस्वप प्रदेश, केन्द्रीय और योजना प्रदेश। नबकि वर्तमान प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि विश्व का प्रत्येक भाग किसी न किसी रागस्या से घिरा है, चाहे वह सागानिक, आधिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कोई भी हो, जिससे प्रदेश की पहचान का एक अन्य आधार बनता है। अतः प्रदेश के चार प्रकार हो सकते हैं:

- 1. असकारजनक प्रदेश (Formal Region)
- 2. कार्यात्मक प्रदेश (Functional Region)
- 3. योजना प्रदेश (Planning Region)
- 4. पिछड़े प्रदेश (Depressed Region)

### ा. आकारन्तक प्रदेश :-

ानिस्वारक प्रदेश की परिणाषा भौगोलिक आकृति में समाजता एवं एकरम्पता की प्राप्ति के आधार पर की जाती है। अतः एक प्रकार की समरूप इकाई को आकारजनक प्रदेश कहा जाता है।मेयर ने ने कहा है कि समरूप प्रदेश कुछ एक की समरूपता के सन्दर्भ में अथवा भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरूपता तथा अन्य लक्षणों पर बल देता है। आकारजनक प्रदेश में किसी एक तत्वके समांग वितरण को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे भूपृष्ठ पर उच्चावच तत्व के समान वितरण वाले प्रदेश आकारजनक प्रदेश हैं। समरूप प्रदेश यौगिक समाकलन समिश्र से प्राथमिक आंशिक समाकलन को तथा संपूर्ण विषयों से एक विषय को प्रदर्शित कर सकते हैं।

### 2. कार्यात्यक प्रदेश :-

कार्यात्मक प्रदेश के सन्दर्भ में, समरूप क्षेत्र इसके घेरे से अलग हो जाता है, यह इसमें मान्य नहीं होता। किन्तु एक समिश्र क्षेत्र जिसमें सम्पूर्ण कियात्मकता साथ हो, इस तरह के प्रदेश का अभ्यान्तर बनाता है। इरागें अंतरिकया (Interaction) पर बन दिया जाता है, मानवाशूमि का कर्मोपलक्षी सम्बन्ध ही कार्यात्मक प्रदेश के निर्धारण का आधार है। कार्यात्मक प्रदेश केन्द्रीय कियाओं और सेवाओं की विविधता के आधार पर केन्द्रीय स्थल या गुच्छा (Node) के चारों ओर संगठित होता है। ऐसे संगठित क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इस प्रकार के सेवा क्षेत्र को केन्द्राधारित प्रदेश (Nodal Region)

कहा जाता है। मेथर के अनुसार केन्द्र स्थल के कार्यात्मक महत्व को केन्द्रीरता कहते हैं जिससे अन्तरिक्या उत्पन्न होती है जो नगरीय केन्द्रीय स्थल के चारों और परिचालित होती है। परिणामस्वरूप नगरीय एवं व्यामीण क्षेत्र कार्यात्मक आधार पर एक दूसरे से अन्तरसम्बन्धित हो जाते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है निसके अन्तर्गत विपरीत भौतिक पर्यावरण विविध मानव संचालित किया कलापों को उत्पन्न करता है जो उस क्षेत्र सम्पूर्ण संगठन को संचालित करने में पूरक होते हैं। कार्यात्मक प्रदेश के सभी भाग अन्तरसम्बन्धित एवं सहकर्मी होते हैं तथा एक दूसरे के ऊपर पूर्णतया निर्भर होते हैं। केन्द्र स्थल एवं संचार रेखाएं इसके मुख्य अवयव हैं।

कियात्मक अन्तरसम्बन्ध प्रायः जनसंख्या विविध कार्यो एवं सेवाओं के प्रवाह और संचार को प्रकट करते हैं। प्रवाह एक अथवा दो प्रमुख केन्द्रों की और धुवीकृत होता है जो कि प्रायः नगरीय केन्द्र होते हैं। इस प्रकार कार्यात्मक प्रदेश में एक विशिष्ट प्रकार का धुवीकरण एवं स्थानिक संगठन प्राप्त होता है।

### <u> ३. योजना प्रदेश : .</u>

मेथर के अनुसार इस तरह के नीति निर्धारक प्रदेश गुरव्यतया प्रशासनिक सामन्नस्य के साथ नुड़े होते हैं। यघिप नियोजन प्रदेश की प्रशासनिक सीमाएं विवेकाधीन हैं और समरूपता एवं केन्द्रीयता के अनुरूप नहीं हो सकती हैं, फिर भी राजनैतिक वास्तविकता और आंकड़ों की प्राप्यता उन्हें एक व्यावहारिक आवश्यकता बनाती हैं।

मिश्रा<sup>6</sup> के अनुसार " नियोजन प्रदेश वास्तव में एक संश्तेषित प्रदेश है, जो कुल मिलाकर आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और प्रशासनिक प्रदेशों की संकल्पनाओं को जोड़ते हैं।" लीप्ले द्वारा प्रतिपादित और पैदिक गिडीज

द्धारा ग्रहीत स्थल.कार्य.जनसंख्या(Place-Work-Folk) सिद्धान्त धौगोलिक तत्वों के ऐसे अंतररांत्र को प्रदर्शित करता है, जो वास्तव में पर्यावरण, अर्थव्यवस्था एवं समाज के प्रतीक हैं। ये तीनों एक ही प्रकिया के प्रतिकिया. अन्तरिक्या और किया के अन्योन्याश्रित तत्व है । राव<sup>8</sup> नियोजन प्रदेश की कल्पना एक ऐसी व्यवस्था के खप में करते हैं जिसमें बहुत से क्षेत्रीय तत्व समाहित होते हैं, जो िष्या और प्रतिक्या को प्रभावित और संचालित करते हैं। इनमें से िज़्सी एक तत्व में परिवर्तन आवश्यक रूप से दूसरे तत्व में भी परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार किया प्रतिकिया की एक श्रृंखला बन जाती है। पाठक एवं कृन्दे े ियोजन प्रदेशों की विशेषताएं बताते हुए रेखांकित करते हैं कि नियोजन प्रदेश में संतोषजनक स्तर तक उत्पाद वस्तुओं और संसाधनों का पर्याप्त भण्डार होना चाहिए। कार्यान्वित एवं चयनित क्षेत्र में प्रभावपूर्ण आन्तरिक समस्य संसाधन संरचना होनी चाहिए। मालगावकर एवं धीयरा <sup>10</sup> नियोनन प्रदेश के लिए स्पष्ट रूप से समरूपता, केन्द्रीयता और प्रशासनिक सूविधा के तत्वों पर बल देते हैं।

### 4. शिछड़े प्रदेश :-

कुछ क्षेत्र बहुत विकसित होते हैं, कुछ कम विकसित, कुछ विकासांशील, कुछ विकासोन्मुख और कुछ पिछड़े होते हैं। ऐसा क्षेत्र जिसमें इनसे मिलती. जुनती समस्याएं होती हैं उन्हें पिछड़े प्रदेश कहा जाता हे। पिछड़े प्रदेशों में रांसायनों के निम्नस्तरीय उपयोग एवं उपलब्धता के परिणामस्वरूप आय, रोनगार और कल्याण के निम्न स्तर पाये जाते हैं। पिछड़े प्रदेश कुछ केन्द्रीकृत उद्योगों पर निर्मार होते हैं। पिछड़े प्रदेशों से संबंधित प्रादेशिक नियोजन स्वपोधित विकास हेतु पूरक नीतियां एवं प्रभावित प्रदेशों में नये आर्थिक किया कलापों को प्रोत्साहित करने हेतु तर्कसंगत नीतियों द्वारा प्रादेशिक विशेषीकरण द्वारा उत्पन्न विरोधी प्रवृत्तियों को दूर करने का प्रयास करता है 11

### रोवा केन्हों की संकल्पना

वरातल पर प्राचीन काल से ही मानवीय कियाओं के संगठन की सनस्या अर्थशास्त्रियों, योजनाशास्त्रियों और धरातलीय वैज्ञानिकों के विचार का िषय रहा है। कई विद्वानों ने इस ओर सराहनीय एवं विचारणीय प्रयास किये और कई सिद्धान्त एवं परिकल्पनाएं प्रतिपादित किए। वानथ्यूनेन ने 1826 में सर्वप्रथम ऐसा प्रयास किया। इन्होंने अपना सिद्धान्त पृथक प्रदेश सिद्धान्त (Theory of Isolated State) 12 प्रतिपादित किया और अधिम प्रदेश उपयोगिता का एक प्रतिकृप (Model) बनाया। इनके प्रतिरूप में पृथक समदेशिक मैदान (Isotropic Surface) के राष्ट्र केन्द्रीय शहर के चारों और विधिन्न भू उपयोग को अलग अलग चलय पेटियों से दिखाया गया है। यातायात लागत किसी स्थान पर विभिन्न पनार की उत्पादक इकाइयों के स्थानीयकरण का मुख्य आधार होती थी। आदर्श धरातलीय एवं समरूप चितरण मान्यताओं के कारण वानध्यूनेन का सिन्हान्त काफी अव्यवहारिक था। इसिंहाए स्थानिक कियाओं के सेवा क्षेत्रों की सन्त्रित संरचना असफल हो गई। 1933 में वाल्टर किस्टालर<sup>13</sup> ने धरातल पर केन्द्रीकरण प्रकीर्णन प्रकिया की व्याख्या के लिए समरूप मैदान (Isotropic Surface) की पूर्वधारणा के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों, जनसंख्या उपभोवता वरीयता और प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पादन प्रविधि हेतु अपना 'केन्द्र स्थल सिद्धान्त '(Central Place Theory) प्रस्तृत किया। अपने षटकोणीय प्रतिरूप में राष्ट्रीय महत्व के महाजगर से लेकर एक छोटे पुरवे तक के विविध आकार वाले केन्द्रों के समान वितरण की वकालत (Adocated) की ताकि कम से कम केन्द्र स्थलों द्वारा किसी प्रदेश की प्रभावी सेवा हो सके। किस्टालर आगे अनुबद्ध करते हैं, कि किसी प्रदेश में एक छोटे गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नगर तक केन्द्र स्थलों का एक पदानुकम होता है, जिनमें विविध प्रकार के केन्द्रीय कार्य एवं सेवाएं पायी जाती हैं। छोटे केन्द्र स्थलों पर न्यूनस्तरीय कार्य एवं सेवाएं मिलती हैं, तथा बड़े केन्द्र स्थलों पर छोटे केन्द्र स्थलों के कार्यों एवं सेवाओं के साथ कुछ विशिष्ट एवं बड़े किया कलाग एवं सेवाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार विविध स्थानिक स्तरों पर विविध श्रेणी के केन्द्र स्थानों द्वारा सेवित बटकोणीय कार्यात्मक प्रदेशों के पदानुकम का विकास होता है। केन्द्र स्थानों के विशिन्त कम प्रदेश के बटगुजीय कार्यों के अनुकम द्वारा नियंत्रित होता है। इन्होंने यह भी माना कि यातायांत लागत, मांग, कार्य और आर्थिक मागदण्ड उत्पादों के आधार पर परिवर्तित होते हैं, परिणागस्वरूप उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं की स्थानिक सीमा भी बदलती रहती हैं । यथि किस्टालर का 'केन्द्र स्थल सिद्धान्त' आज भी अनेक सामाजिक, आर्थिक सेवाओं के विकेन्द्रित केन्द्रीकरण एवं किसी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एक प्रभावशानी प्रविद्धां प्रस्तुत करता है, फिर भी इसे समांगी धरातलीय दशाओं एवं मात्र सेवा क्षेत्र हेतु इसकी उपयोगिता के आधार पर इसकी आलोचना भी हुई हैं । किस्टालर की सिद्धान्त अवधारणा के समान ही लक्ष ने भी अपना केन्द्रस्थल सिद्धान्त प्रदिप्पादित किया, जो मूलतः किस्टालर के सिद्धान्त का विस्तार एवं संशोधन मात्र है।

लश ने अपना सिद्धान्त १९४४ में प्रतिपादित किया जो कि १९५४ में स्टापलर द्वारा अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन

(Economics of Location) के रूप में प्रस्तुत किया। लश के सिद्धान्त में एक आर्थिक भू क्षेत्र की व्याख्या है । इनके प्रतिरूप में केन्द्र स्थलों का स्थायी एवं िश्चित अनुकम नहीं है, बिक्क पूर्ण प्रतियोगी दशाओं के अन्तर्गत रियितयों का अपेक्षाकृत गतिशील संतुलन है ।

कुछ विद्वानों ने विभिन्न प्रदेशों में लश एवं किस्टालर के सिद्धान्तों का परीक्षण करने के लिए आनुभविक प्रयास किया है। इनमें मुख्य विद्वान उलनैन <sup>18</sup> ब्रुश <sup>9</sup> ब्रेसी<sup>20</sup> बेरी<sup>21</sup> स्मेल्स<sup>22</sup> किंग<sup>23</sup> डेविस<sup>24</sup> और डेविज़<sup>25</sup> हैं। वे विद्वान जिन्होंने किस्टालर माडल को स्वीकार किया वे न्यादातर भूगोलवेत्ता थे और मानव तथा उनकी कियाओं के एकत्रीकरण को समान में सामानिक एवं आर्थिक परिवर्तन के स्थानिक परावर्तन के रूप में देखा। जबकि वे विद्वान जिन्होंने लश की योजना का अनुकरण किया वे न्यादातर अर्थशास्त्री थे<sup>26</sup>। पेराक्स<sup>27</sup> ने 1955 में 'विकास धुव सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया। इन्होंने कल्पना की कि केन्द्र की स्थिति अथवा विकासधुव एक भावात्मक आर्थिक धरातल (Abstract Economic Space ) है, जिसमें केन्द्राप्रसारी शवितयां बाहर की और प्रसारित होती हैं तथा केन्द्राभिसारी शिवतयां केन्द्र की ओर प्रसारित होती हैं।<sup>28</sup> बाद में वाउदविले<sup>29</sup> ने पेराक्स के 'विकास धुव सिद्धान्त' में स्थान के तत्व को जोड़ने का प्रयास किया। हर्शमैन अौर मिर्डेल ने धरातल पर विकास के संचार पर कार्य किया। लेकिन वास्तविक रूप से धरातल नवाचारों के प्रसरण का मूलाधार टी हैगर स्टेन्ड<sup>32</sup> के 'प्रसरण सिद्धान्त' के साथ प्रस्तुत हुआ।इन्होने कहा कि नवाचारों की शाखाएं एक बड़े केन्द्र से शुरू होती है, मध्यम केन्द्रों से होती हुई निम्न केन्द्रों की ओर प्रसारित होती है। आर० पी० मिश्रा वे 1970 में, किस्टालर के केन्द्रस्थल सिद्धान्त, पेराक्स के विकास युव सिद्धान्त, टी० हेगर स्टेन्ड के प्रसरण सिद्धान्त के प्राथमिक तत्वों के योग से अपने विकास केन्द्र (Growth Foci ) की परिकल्पना को प्रतिपादित किया। इन्होंने भारत के सन्दर्भ में केन्द्रों का पांच स्तरीय कम-विकास धुव, विकास केन्द्र, विकास विन्द्र, सेवा केन्द्र और केन्द्रीय गांव प्रस्तुत किया। जो अपने निजी कार्यात्मक प्रदेश से शासित होते हैं तथा अपनी सेवाओं और कार्यों की गूणवत्ता के विशिष्ट समूह द्वारा निर्धारित होते हैं। विकास केन्द्र की संकल्पना समेकित क्षेत्र विकास संकल्पना के अन्दर निहित प्रभावी पृष्ठपोषण ( Feed Back) तंत्र प्रस्तुत करती है। किस्टालर के केन्द्रीय स्थल तथा पेरावस के विकास थुव की तरह ये सभी केन्द्र अपने चारों ओर समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में विविध कार्य एवं सेवाएं प्रसारित करते हैं। इसी प्रकार ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तरंगें एवं नवाचारों को सम्प्रेषित करते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से विकास केन्द्र संकल्पना आर्थिक क्षेत्र के सभी खण्डों को पूर्णरूपेण समेकित करती है। अन्य बहुत से विद्वानों का कार्य नैसे प्रकाशराव<sup>37</sup>, एल०के०सेन<sup>38</sup>, वनमाली<sup>39</sup>, भट्<sup>40</sup>, सुन्दरम<sup>41</sup>, बी०एन०मिश्रा<sup>42</sup>, जी०के०मिश्रा<sup>43</sup>, महादेव<sup>44</sup> आदि, जिनका विकास धुव योजना और समेकित क्षेत्र विकास में प्रयुक्त अध्यक्त विकास में प्रयुक्त अध्यक्त विकास में प्रयुक्त अध्यक्त

### पादेशिक विकास और सेवा केन्द्र

आज कल विकासशील देशों में सन्तुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ठोस वाह्य सुविधाएं और अच्छी वितरण श्रृंखला तथा प्रादेशिक संसाधनों के सन्तुलित विदोहन के लिए एक विश्वस्तरीय चेतना बढ़ रही है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्न चल रहे हैं। सेवा केन्द्र योजना सामानिक आर्थिक सेवाओं और नवाचारित संस्थानों के समुचित रिथति के लिए अति प्रभावकारी यंत्र की तरह मान्यताप्राप्त है। सेवा केन्द्र योजना नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा उत्पादक एवं उपभोक्ता क्षेत्रों के मध्य, जनसंख्या एवं वस्तुओं के स्वतंत्र एवं कृशल प्रवाह, अन्तर्किया और संचार के लिए एक अच्छी श्रंखला मुल्यांकित है। सेवा केन्द्रों की योजना का उद्देश्य अभिनव परिवर्तन, संसाधन और विकास सूचना की प्रसरण दक्षता तथा प्रादेशिक संभावना का विदोहन और संगठन, कम से कम गुच्छों के साथ किसी विशेष प्रदेश की सेवा करना है। इसलिए यह योजना ग्रामीण आधुनिकीकरण और परिवर्तन के लिए एक सरल रास्ता सुझाती है। ग्रामीण विकास हेतु सेवा केन्द्रों की योजना का उपयोग सुस्पष्ट पादेशिक असंतुलन का उन्मूलन करता है और संतुलित ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। वर्तमान शोध का उद्देश्य इलाहाबाद जिले के यमुना पार क्षेत्र की मुख्य सामाजिक आर्थिक हिन्द्रास की समस्याओं को पहचानना है, वहाँ के सेवा केन्द्रों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना एवं प्रादेशिक विकास तथा वर्धन की प्रकिया में सेवा केन्द्रों की भूमिका का मूल्यांकन करना है।

विकासशील देशों में सीमित संसाधन, अपर्याप्त वाहय सविधाएं और कमजोर तकनीकी जानकारी होती है। अंतरसंबंधित, सुगठित एवं पूरक सामाजिक आर्थिक संगठन प्राप्त करने हेतु, विकासशील देशों में सेवा केन्द्रों या विकास थुवों का एक संतुलित पदानुकम होना चाहिए, नो प्रदेश विशेष में अधिक संतुलित एवं प्रभावी विकास सुनिश्चित कर सके। इस योनना के कियान्वयन हेतु सेवा केन्द्र नीति का उपयोग आवश्यक है, नो सेवा केन्द्रों के सोपानीय स्थानिक पदानुकम के माध्यम से किसी प्रदेश के स्थानिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, तत्वों के समन्वयन हेत् एक व्यावहारिक एवं कियापरक प्रतिदर्श प्रस्तुत करता है। सेवा क्षेत्रों और उनके देहात के मध्य आपसी सामाजिक आर्थिक और स्थानिक अन्तर्किया होती है। जैकब स्पेल्ट <sup>45</sup> ने सुझाया है कि यदि वर्तगान नगर नियोजन अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है तो उसे नगर एवं उसके प्रभाव क्षेत्र को एक इकाई मानकर नियोजन करना पड़ेगा। अतः नगर नियोजन के अन्तर्गत उसके प्रभाव क्षेत्र का नियोजन स्वतः सिम्मिलित हो जाता है क्योंिक दोनों एक दूसरे से नैविक आधार पर एवं स्थानिक आधार पर अन्तरसंबंधित हैं। माथुर<sup>46</sup> ने इस विचार का समर्थन किया और सुझाया कि धरातल पर सुविधाओं के संगठन का सही स्थानिक विन्यास सेवा केन्द्रों द्वारा ही सम्भव हो सकता है। किन्तु भारत नेसे विकासशील देशों में एक बड़ा प्रादेशिक केन्द्र ही सम्पूर्ण प्रदेश पर प्रभावशाली होता है। यह केन्द्र प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के संसाधनों को न केवल ग्रामीण क्षेत्रों से बिक ज्लारीच क्षेत्रों से आकर्षित करता है। असन्तुलित विकास की सम्पूर्ण समस्या में यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। विकासशील देशों में प्रादेशिक असन्तुलन को दूर करने हेतू यह आवश्यक है कि बड़े प्रादेशिक नगरों एवं गांवों के मध्य सेवा केन्द्रों एवं उनके सेवा क्षेत्रों का उपयुक्त परिसीमन किया जाए।

इस प्रकार ऐसे कार्यात्मक प्रदेशों का पदानुकम संतुष्टित प्रादेशिक विकास हेतु एक विशिष्ट एवं प्रभावशाली प्रतिरूप प्रस्तुत करेगा। अतः इसके द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा उत्पादक एवं उपभोक्ता क्षेत्रों के मध्य के विकास असंतुलन को दूर किया ना सकेगा 47।

# नियोजन की संकल्पना

नियोजन का आशय अलग.अलग लोगों के लिए अलग.अलग होता है। इसकी परिभाषा व्यक्ति, व्यवसाय, प्रदेश, समय एवं क्षेत्र के आधार पर अलग.अलग होती है। फीडमैन वे भी प्लानिंग(Planning) शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि इसमें सामाजिक आर्धिक समस्या के बारे में एक चिन्तन समाविष्ट होता है और यह उत्कृष्ट खप से भविष्य की ओर उन्मुख होता है। हिलहोर्स्ट के अनुसार नियोजन की सिकयता निर्णय लेने की प्रकिया में सिमिलित होती है। इसका उद्देश्य किसी प्रदेश के उद्देश्यों एवं उपलब्ध सीमित संसाधनों के संदर्भ में उस क्षेत्र में सुविधओं का उपयुक्ततम समुच्चय प्रस्तुत करता है तथा जिसके द्वारा नीति.यंत्रों को समन्वित किया जाता हैं। मैरियम कहते हैं कि नियोजन मानव पर्यावरण एवं सामान्य कल्याण से संबंधित लोक कार्यों में निश्चित दिशा, कमबद्धता, सामंजस्य एवं प्रगति उत्पन्न करने हेतु सामूहिक विवेक एवं दूरदर्शिता के उपयोग से संबंधित है। डोर<sup>51</sup> के अनुसार खेन्योक्त वरेण्य साधनों द्वारा भावी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कियापरक निर्णय विकसित करने की प्रकिया है। फलूदी के अनुसार नियोजन विकास उद्देश्यों के निर्धारण एवं भविष्य में लोक नीतियों एवं ठोस कार्यकर्मों के रूप में उनके खपान्तरण से संबंधित एक विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत विधि का प्रयोग है। मिश्रा<sup>53</sup> ने इन उपरोक्त विचारों को समाविष्ट करते हुए कहा कि प्रादेशिक नियोजन मानव समान को इस खप में संगठित करने का साधन है ताकि वह परिवर्तनशील सामाजिक, तकनीकी पर्यावरण से समन्वय स्थापित करके उस पर्यावरण का समाज के अधिकतम लाभ हेतु प्रयोग कर सके।

# नियोजन के प्रकार

नियोनन एक व्यापक किया कलाप ही नहीं है बिल्कयह एक मिश्रित दुष्कर प्रकिया है जिसमें सामाजिक आर्थिक ,रान्नैतिक, सांस्कृतिक और प्राविधिक कारणों की विविधता सिम्मिलित है। निष्कर्ष रूप में 'नियोनन प्रकार ' भोगोलिक वर्गीकरण की एक निर्वत चुनोती एवं समस्या है । यधिप नियोनन शब्द की गतिशील प्रकृति ने, नियोनन वर्गीकरण के अनेक मापदण्डों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर, समय, उद्देश्य, अनुकम, संगठन और सुगमता (उपागम) महत्वपूर्ण स्वीकृत आधार है निनपर नियोनन के प्रकार का प्रयास किया गया है। उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर नियोनन के प्रकारों का एक संक्षिप्त वर्णन निम्न रूप में प्रस्तुत है: ..

### क्षेत्रीय आधार :-

क्षेत्रीय आधार पर नियोजन को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जैसें

- 1. एकल स्तरीय नियोजन।
- 2. बहुस्तरीय नियोजन

एकल स्तरीय नियोजन विश्व के विकासपरक एवं विकासशील देशों का प्रारूप है। जिसकी विशेषता संसाधनों की उपयोगिता का निम्न स्तर, अकुशल मानव शक्ति और अर्थ का अस्वस्थ्य संगठन है। इन दशाओं में नियोजन का प्रयास केवल राष्टीय स्तर पर हुआ है।

इसके विपरीत षहुस्तरीय नियोजन विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर किया गया है, जैसें - वृहदस्तर (राष्टीय), मध्यम (प्रादेशिक) एवं लघु (स्थानीय) स्तर। वियोजन का यह प्रकार पूर्व प्रकार की अपेक्षा अधिक वृहद होता है क्योंकि इसमें विवध क्षेत्रीय स्तरों पर विकास और संसाधनों के उपयोग की सुविधाएं राम्यक रूप से उपलब्ध होती हैं, लोगों को अपने कल्याण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, प्रादेशिक और स्थानीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को समुचित महत्व दिया जाता है और राष्ट्रीय मांगों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व होता है।

## समय आधारित नियोजन :-

समय के आधार पर नियोजन को अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक में विभाजित किया जाता सकता है। अल्पकालिक एवं अल्पकालिक नियोजन तात्कालिक आवश्यक समस्या का निदान प्रस्तुत करता है जिसमें वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक संरचना में बहुत अधिक बदलाव नहीं होता। दीर्घकालिक नियोजन को कभी.कभी भ्रांति से संदर्श नियोजन कहा जाता है। इसके अन्तर्गत समाज के दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत एवं संरचनात्मक उद्देश्यों में बदलाव आवश्यक है।

### उददेश्य आधारित नियोजन :-

विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर नियोजन को दो वर्गीअर्थराण्डीय नियोजन एवं स्थानिक नियोजन में विभाजित किया जाता है। अर्थराण्डीय नियोजन कभी कभी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों के लिए लक्ष्य निर्धारण उपलब्ध भौतिक एवं सामाजिक आर्थिक संसाधनों के संदर्भ में विकासोन्मुख जनसंख्या के बढ़ती मांगों, मांगों की प्रत्यास्थताओं, निर्यात और आमदनी के लिए किया जाता है अतः इसे विशेष उद्देश्य नियोजन कहा जाता है। हरमान सेन<sup>55</sup> ने सुझाव दिया कि विकास प्रकिया कार्यात्मक उपतंत्रों तक ही सीमित नहीं है बिक्क स्थानिक संगठन एवं आर्थिक किया कलापों के प्रसार में भी वह समान ऋप से प्रभावी है तथा धरातल इसकी अभिव्यक्ति स्थानिक उपतंत्रों अथवा प्रदेशों के छप में होती है। स्थानिक नियोजन प्रदेश की वास्तविकताओं

और स्थानिक कारणों पर ध्यान देता है तथा सम्पूर्ण नियोजन अथवा भौगोलिक नियोजन प्रस्तुत करता है, इसिलए यह अर्थ खण्डीय नियोजन से भिन्न होता है। इन दोनों प्रकार के नियोजनों में विभेद यह होता है कि, बाद वाने में स्थल पर विकास की भौगोलिक अभिव्यक्ति खण्डीय नियोजन का परिणाम है, जबकि पहले में अर्थ खण्डीय विकास समन्वित स्थानिक नियोजन द्वारा उत्पन्न होता है।

### संगठन आधारित नियोजन :-

संगठन के आधार पर नियोजन आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन के भागों में बांटा जाता है। आदेशात्मक नियोजन के अन्तर्गत सरकार अथवा सार्वजनिक उद्यम का उत्पादक संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। विकास की प्रकिया में निजी क्षेत्र का कोई सकारात्मक सहयोग नहीं होता है। इसके विपरीत निर्देशात्मक नियोजन के अन्तर्गत उत्पादन तंत्र निजी क्षेत्र में ही निहित होता है और यह आर्थिक वृद्धि को उत्पादन करता है, यद्यपि अनेक मुख्य उद्यम सरकार के अर्द्ध या पूर्ण स्वामित्व में हो सकते हैं।

### विषयवस्तु आधारित नियोजन :-

कार्यकम के आधार पर नियोजन को आर्थिक नियोजन और विकासात्मक नियोजन, दो भागों में बॉटा जाता है। आर्थिक नियोजन यूरोप अमेरिका जैसे आर्थिक रूप से विकसित देशों एवं प्रदेशों का प्रारूप है। इस तरह के नियोजन का उद्देश्य प्रमुखतया व्यक्ति और बाजार की मांगों का परिवर्तन, आर्थिक व्यवस्था का पुनर्संगठन और आधुनिकीकरण के कम में होता है। विकासात्मक नियोजन की लोकप्रियता गुरुवतया विकासार्थक एवं विकासार्थीक देशों में होती है, जिसमें अर्थ व्यवस्था में वृद्धि और प्रसार के लिए आवश्यक बाह्य संरचना की कमी होती है। विकासात्मक नियोजन समाज में अत्यिधक व्यापक और अभिकल्पना के लिए संरचनात्मक परिवर्तन पैदा करता है और इसी

कम में राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के वृद्धि के लिए सुविधा प्रदान करता है। लेविस के अनुसार सामान्यतया विकासात्मक नियोजन प्रयोग और प्रतिपादन के लिए वस्तुनिष्ठ और प्राविधिक तथा अधीनस्थ सामाजिक सिद्धान्त है।

## उपागम आधारित नियोजन :-

विधि तंत्र के आधार पर नियोजन, मानक नियोजन एवं तंत्र नियोजन, दो प्रकार का होता है। मानक नियोजन का उद्देश्य स्थापित लक्ष्यों के संदर्भ में अच्छा परिणाम प्राप्त करना होता है। यह नियोजन के सामाजिक और संस्थागत कारणों पर बल देता है। बनफील्ड के अनुसार नियामक नियोजन के निम्न पांच सोपान हैं।

- 1. लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करना।
- 2. योजना की अवस्था, तारतम्यता और संयोजन या अनुबन्धों को परिभाषित करना।
- 3. योजना के कार्यात्मक तत्व और खण्डीय तत्वों को समन्वित करना।
- 4. क्षेत्रीय योजना तत्वों को समन्वित करना।
- 5. विशेषज्ञों के किया कलापों एवं योगदानों को निर्धारित करना।

मुसिल के अनुसार तंत्र नियोजन के मुख्य तत्व निम्न हैं:

- 1. मूल्य या मान्यताएं, उद्देश्य और आदर्श।
- 2. नियोजन द्वारा हल किये जाने वाले प्रत्यक्ष कार्य।
- 3. विकासात्मक कार्य को पहचानना।
- 4. ितयोजकों की भूमिका।
- 5. संगठनात्मक इकाई के बीच और व्यक्तिगत भाग लेने वालों के बीच संबंधों का आदर्श नियमन।

- 6. संगठनात्मक इकाई जिसके द्वारा विकासात्मक कार्य कार्यान्वित होता है।
- 7. नियोजन प्रकिया में भाग लेने वाले विशेषज्ञ एवं व्यवसायी।

## पादेशिक नियोजन की संकल्पना

फीडमैन ने सुझाया है कि 'प्रादेशिक नियोजन राष्ट्रीय स्तर पर प्रादेशिक विकास नीति, प्रादेशिक स्तर पर निर्णय प्रक्रिया एवं निवेश योजनाओं के निर्धारण तथा उपराष्ट्रीय क्षेत्रों हेतु आर्थिक विकास कार्यकम का पर्याय है। इसके अतिरिक्त इसका यह भी तात्पर्य है कि प्रादेशिक नियोजन महानगरीय विकास, संसाधन प्रबंधन तथा कृषि एवं सामुदायिक विकास से भी संबंधित है।

लेकिन इन उपरोक्त व्याख्याओं में प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना को कोई भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकी। सामान्यतया प्रादेशिक नियोजन धरातल के उन बड़े समरूप क्षेत्रों में उठने वाली उन समस्याओं को सावधानी के साथ हल करने के लिए निर्धारित होता है, जिसको भूगोलवेत्ता सर्वप्रथम 'प्रदेश ' शब्द देता है, जिसके अन्तर्गत नदी घाटी, उच्च भू क्षेत्र, तटीय मैदान आदि सिम्मिलित होते हैं, जो मानव किया कलापों की विविधता के लिए एक आधार निर्धारित करते हैं। फिर भी प्रादेशिक नियोजन जिसका प्रयोग व्यवहार में होता है, स्थान के अन्तराल और प्रकृति के रूप में अत्यधिक लचीला और नटिल है। प्रादेशिक नियोजन उन समस्याओं को भी हल करने के लिए विकसित होता है, जो बढ़ती हुई चल जनसंख्या के कारण प्रगतिशील होते हैं तथा जिनमें सघन सामाजिक और आर्थिक किया कलाप एक अथवा अनेक केन्द्रों के चारों ओर एकत्रित हैं जो अपनी परिभाषा केवल समरूपता के आर पार ही नहीं, बल्कि कार्यात्मक अन्तर्किया और अन्योन्याश्रित संबंध से प्राप्त फरते हैं। इस अन्तिर्किया और अन्योन्याश्रित संबंध की दो महत्यपूर्ण व्याख्या कार्य के लिए यात्रा और व्यापार प्रवाह के लिए यात्रा<sup>60</sup> है। इस तरह प्रादेशिक क्रियोजन मुख्यतया नियोजन के एक ऐसे प्रकार की ओर इंगित करता है जो स्थाविक विकास को प्रोत्साहित करे। फीडमैन के अनुसार 'पादेशिक िनयोजन एक ऐसा किया कलाप है, जिसका संबंध परास्थानीय धरातल पर गानच किया कलापों को रांगठित करने रो है।

उपरोक्त वितरण के अनुसार प्रादेशिक नियोजन एक विशिष्ट नियोजन प्रकिया है जिसका उपयोग विविध कारणों एवं उद्देश्यों हेतु किया नाता है। इसका तात्पर्य यह भी है कि प्रादेशिक नियोजन को मात्र सामानिक, आर्थिक या भौतिक नियोजन तक सीमित नहीं किया ना सकता। यह इन सबका अतिकमण करता है तथा इसमें सभी प्रकार के नियोजन सिमलित हैं। इसका अभिप्राय यह भी है कि प्रादेशिक नियोजन की विशेषता उसके द्वारा हल की नाने वाली सामानिक, आर्थिक, राननैतिक समस्याओं द्वारा नहीं होती, बिक उसकी संरचनात्मक विशेषताओं द्वारा होती है। अधिकार प्रयोग में यह उप राष्ट्रीय है, स्थानीय समस्याओं के समाधान में यह परानगरीय है तथा यह स्थानिक आधार पर विरत्त समस्याओं का निराकरण करता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्रादेशिक नियोजन अन्य प्रकार के नियोजन से भिन्न है।

### पादेशिक नियोजन के लिए मुलाधार :-

प्रादेशिक नियोजन एक ऐसा वृहद नियोजन है जो सभी सीमाओं एवं विभाजनों का अतिकमण करता है तथा यह सभी प्रकार के प्रदेशों, मानव समुदाय एवं आर्थिक तंत्रों हेतु समान रूप से लागू होता है। प्रादेशिक नियोजन की तार्किकता से संबंधित प्रमुख बिन्दु निम्न हैं:

- 1. प्रादेशिक नियोजन को एक संस्थात्मक स्वरूप इसिलए प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी समाज में रहने वाले मानव वर्गों की विविध समस्याओं के समाधान हेतु एक नियोजन प्रकिया में प्रबल एवं विशिष्ट क्षमता है।
- 2. प्रादेशिक नियोजन दूसरे प्रकार के नियोजनों के व्यावहारिक कियान्वयन में सहयोग करता है।

- 3. प्रादेशिक नियोजन का उपयोग समांगीय औपचारिक एवं विषमकर्मोपलक्षी प्रदेशों हेतु समान रूप से किया जा सकता है।
- 4. नियोजन प्रकिया में प्रादेशिक उपागम एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यह ऐसे प्रत्यक्ष भौगोलिक धरातल पर नियोजन करने का प्रयास करता है जिसपर विविध मानव समुदाय निवास करता है।
- 5. यह यातायात समस्याओं नैसी स्थानीय समस्याओं के समाधान में जितना सक्षम है उतना ही राष्टीय समस्याओं के समाधान हेतु भी।
- 6. चूंकि धरातल सभी मानव किया कलापों का आधार है अतः प्रादेशिक नियोजन सभी सीमाओं को पार करता हुआ सबको समन्वित करने का प्रयास करता है।
- 7. प्रादेशिक नियोजन त्रिआयामी धरातल से संबंधित होने के कारण प्रत्यक्ष पर्यावरण की समस्याओं से सीधे संबंधित है।
- 8. किसी राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक धरातल या आय एवं समपित के विषय वितरण को दूर करने हेतु भी विविध प्रादेशिक स्तरों पर किया गया नियोजन ही उपयुक्ततम समाधान है और इसी में पिछड़े हुए प्रदेशों की समस्याओं का समाधान हो सकता है।
- 9. चूंकि सभी संसाधनों को मूल धरातल में है अतः संसाधनों हेतु किया गया नियोजन वास्तव में पादेशिक नियोजन ही होता है।

उपरोक्त विन्दुओं के समर्थन में फीडमेन एवं अलोंशो<sup>62</sup> का कथन उल्लेखनीय है। उनके अनुसार राष्ट्रीय धरातल पर मानव किया कलाप एक निश्चित कम एवं प्रतिरूप में वितरित होते हैं। ये कम एवं प्रतिरूप मनमाने अथवा संयोगी स्वरूप के नहीं होते, बिल्क यह विविध चरों के अन्तर्संबंधों के स्थानिक परिणाम हैं नो क्षेत्र विशेष को एक निश्चित आर्थिक स्वरूप प्रदान करते हैं।

### पादेशिक विकास हेतु नियोजन :-

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व सामानिक आर्थिक विकास के विषय वितरण से ग्रसित है। यह विषम वितरण स्थान एवं समय दोनों अक्षों पर है। समृद्धि एवं गरीष, विकसित एवं अविकसित देशों एवं प्रदेशों के मध्य आय एवं सम्पत्ति का विषम वितरण आधुनिक युग की प्रमुख चुनौतियां हैं। इस समस्या से विकसित एवं अविकसित दोनों समान छप से ग्रसित हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में सीमित संसाधन अपर्याप्त एवं िमन स्तरीय आधारभूत सुविधाएं एवं न्यून स्तरीय तकनीकी आधार है अतः ऐसे देश 'प्रयास एवं त्रूटि प्रकिया ' का अनुगमन करके अपने सीमित संसाधनों एवं विकास प्रयासों को विफल करने में सक्षम नहीं हैं। आवश्यक रूप से विकासशील देशों को विकास प्रकिया के कुछ बिन्दुओं को छोड़ना पड़ेगा जिससे वे अपेक्षाकृत कम समय में अपने सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास कर सकें। यह तभी सम्भव है जब नियोजन को पादेशिक एवं स्थानीय स्तरों पर लाया जाए। इस प्रकिया के दोरान यह भी प्रयास होना चाहिए कि एक अन्तरसंबंधित सुसंगठित एवं पूरक आर्थिक सामाजिक तंत्र की स्थापना हो निससे वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके। विविध स्थानिक एवं कर्मोपलक्षी सूचकांकों के आधार पर निर्धारित नियोजन इकाइयों के स्थानिक पदानुकम के अनुकूल मानय किया कलापों के स्थानिक संरचना में परिवर्तन इस दिशा में एक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कदम होगा। साथ ही इसके माध्यम से प्रादेशिक नियोजन प्रकिया प्रादेशिक एवं स्थानिक स्तरों पर आएगी तथा उसे राष्ट्रीय नियोजन प्रकिया से आसानी से जोड़ा जा सकेगा।

### लघुस्तरीय नियोजन :-

पिछले पांच दशकों में विश्व के विविध अविकसित एवं विकासशील देशों में समृद्धि एवं गरीब समुदायों एवं प्रदेशों के मध्य आय एवं सम्पत्ति का विषम वितरण षढ़ता हुआ भयावह स्थिति में पहुंच गया है। इस उत्तरोत्तर बढ़ती समस्याओं का अनुभव हमारे नियोजकों ने चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में किया और तभी से नियोजन प्रकिया को ग्रामीण क्षेत्रों से संयोजित करने हेतु 'समन्वित ग्रामीण विकास नीति' का शूभारम्भ हुआ। यद्यपि नियोजन प्रकिया को स्थानीय एवं ग्राम स्तर तक ले भाने हेतु सार्थक प्रयास पंचवर्षीय योजना में हुए। इस प्रयास का मूल उद्देश्य वामीण क्षेत्र की समस्याओं, आवश्यकताओं को राष्ट्रीय नियोजन से सम्बद्ध करना था जिससे राष्ट्रीय योजना सम्पूर्ण देश की आकांक्षाओं का सम्यक प्रतिनिधित्व कर सके। / लघुस्तरीय नियोजन जिसका तात्पर्य विकास प्रकिया को लघुस्थानीय रतर अथवा ग्राग्य रतर से प्रारम्भ करने का है, का मूल उद्देश्य बढ़ती हुई आय विषमता को रोकना, असंतुलन को दूर करना तथा सुनियोजित विकास के लाभ को तर्कसंगत एवं उचित ढंग से सभी समुदायों एवं क्षेत्रों के मध्य समान रूप से वितरित करना है। इस नियोजन का उद्देश्य मूल रूप से ग्रामीण विकास है जो न्यून क्षेत्रीय विस्तार, ननसंख्या एवं अल्प संसाधनों के कारण नियोजन हेतु उपयुक्त इकाई नहीं हो पाते। मिश्रा एवं सुन्दरम<sup>63</sup> द्वारा लघुस्तरीय नियोजन की निम्न विशेषताएं बताई गई हैं:

- 1. यह किसी प्रदेश विशेष में संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
- यह सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के मध्य अधिकतम समन्वय स्थापित करता है जिससे योजना कियान्वयन हेतु उपयुक्त कार्यात्मक सहयोग मिलता है।
- 3. इस नियोजन द्वारा योजनाओं के निर्माण एवं कियान्वयन में बृहदस्तरीय लोक भागीदारी भी सुनिश्चित होती है।
- 4. इस नियोजन में आन्तरिक प्रोत्साहन, बाह्य प्रेरणा एवं सामंजस्य स्थापित करने हेतु नीतिगत भागीदारी संबंधी आवश्यक विधियों का प्रयोग भी किया जाता है।

5. इस नियोजन किया द्वारा विकास के पृष्ठ एवं अग्र संबंधों को भी जिधिरित किया जाता है जिससे संतुलित विकास हेतु विविध स्थानिक एवं कार्यात्मक स्तरों पर अधिकतम अन्तरसंबंध एवं समन्वय स्थापित हो सके।

इस प्रकार लघुस्तरीय नियोजन ग्रामीण विकास हेतु एक प्रभावशाली नीति है क्योंकि इससे विकास नियोजन प्रकिया ग्राम्य स्तर तक पहुंचती है तथा इसके द्वारा ग्राम्य संसाधनों का उपयुक्ततम उपयोग होता है। इस नियोजन के अन्तर्गत विकास प्रकिया गांव से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती है। परिणामस्वरूप विविध स्तरों पर अधिवास से अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संगठन में पर्याप्त सुधार होने की सम्भावना होती है।

### गामीण विकास की नीतिया :-

नापान में नगोया में 23 से 26 अगस्त 1980 के मध्य सम्पन्न हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की इक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग (E.G.M) ने ग्रामीण समानों में प्रादेशिक विकास विकल्प की खोन करने हेतु सम्पन्न हुई। तथा इस समिति ने भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के विविध भागों में ग्रामीण विकास संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु अपनाई गई नीतियों को सूचीबद्ध किया। ये नीतियों निम्न हैं:.

- 1. नगरीय औघोगिक उपागम एवं विकास धुव नीति।
- 2. कृषि विकास नीति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लागत नीति।
- 3. मौलिक न्यूनतम आवश्यकता एवं लक्ष्य वर्ग या उपागम नीति।
- समन्वित विकास एवं सेवा केन्द्र नीति।
- 5. कृषि नगर उपागम (Agropolitan Approach )

उपरोक्त प्रथम दो नीतियाँ अधोगामी ( Centre Down Approach ) उपागम हैं नबिक शेष उर्ध्वगामी ( Bottom Up Approach ) उपागम हैं। नगरीय औद्योगिक उपागम एवं विकास धुव उपागम ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का

समाधान करने की अपेक्षा नगरीय पूंजीवाद को अधिक बढ़ावा दिया। इसीलिए कृषि विकास एवं प्रत्यक्ष लागत उपागम को सघन कृषि विकास , वामीण औद्योगिकरण, आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं भूमि सुधार उद्देश्यों हेतु किया गया है। मौलिक न्यूनतम आवश्यकता उपागम एवं लक्ष्य वर्ग उपागम का उद्देश्य, रोजगार अवसरों को बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों को आय एवं रहन.सहन के स्तर में वृद्धि करने नैसे मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था।

समिन्वत ग्रामीण विकास एवं सेवा केन्द्र उपागम ग्रामीण विकास एवं परिवर्तन के प्रभावशाली यंत्र माने जाते हैं क्योंकि ये कृषि आधारित उधोग, लोक सहभागिता, आत्मिनर्भरता एवं स्वावलंबंन नैसे विकास तत्वों पर अधिक बल देते हैं। कृषि नगर उपागम वास्तव में 'समिन्वत ग्रामीण विकास ' का ही संशोधित रूप है एवं 'विकास धुव नीति ' का विरोधी है। जिन नियोजकों एवं विद्वानों ने विविध विकास नीतियों की संकल्पनात्मक एवं व्यावहारिक स्वरूप के विकास में सहयोग किया है उनमें फीडमैन <sup>64</sup>, लीयरमन्ध <sup>65</sup>, वुड <sup>66</sup>, हरमान्शन <sup>67</sup>, मिश्रा <sup>68</sup> राव <sup>69</sup>, चटर्जी वनमाली <sup>71</sup>, अहमद <sup>72</sup>, सेन <sup>73</sup>, भट्ट <sup>74</sup>, मिश्रा <sup>57</sup>, सुन्दरम <sup>8</sup> आदि प्रमुख हैं।

### समस्या विवेचन :-

यमुना पार क्षेत्र इलाहाबाद जिले का सबसे विकासशील क्षेत्र है। यह यमुना एवं गंगा की सहायक नदी, नालों एवं विन्ध्य कम की पहाड़ियों के कारण काफी असमतल धरातल वाला है। यमुनापार क्षेत्र में वाह्य सुविधओं की कमी, गरीबी तथा सामानिक आर्थिक पिछड़ापन आदि प्रमुख समस्याएं हैं। यह क्षेत्र विभिन्न संसाधनों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विविधतायुक्त है। इस क्षेत्र में विन्ध्य कम की पहाड़ियों में कांच उद्योग के लिए बालू, सीमेन्ट उद्योग के लिए पत्थर, सड़क, भवन निर्माण के लिए विशेष आकार के पत्थरों की प्रचुरता है जबकि यमना एवं गंगा के निकटवर्ती क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की उपनाऊ

मिट्टी, जल, कृषि और मानव संसाधनों का प्रयोग प्रचुरता में पाया जाता है। इन संसाधनों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में न हो पाने का कारण रारकारी प्रयास में कमी है। वैसे धीरे.धीरे इधर कुछ वर्षों से सरकारी प्रयास में तेजी से कई उद्योग स्थापित हो चुके हैं और कई उद्योगों के स्थानीयकरण की प्रकिया चल रही है। जिससे इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक दशाओं में कुछ विकास हो रहा है। इन प्रयासों के बावजूद भी कृषि उद्योग एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास को तीबतर करने हेतु अभी काफी प्रयास करने पड़ेंगे। विविध सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं, कृषि वितरण आदि के क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता है। तभी इस क्षेत्र को राष्टीय विकास की सामान्य धारा से जोड़ा जा सकता है। अतः इस दिशा में प्रत्यक्ष प्रयास एवं अनुकूल परिणाम हेतु समन्वित ग्रामीण विकास प्रकिया के अन्तर्गत 'सेवा केन्द्र नीति ' को अपनाना आवश्यक है क्योंकि विविध स्तरीय सेवा केन्द्र ही विविध स्तरीय विकास किया कलापों एवं रोवाओं के स्थानीयकरण एवं सुदूर ग्राम्य क्षेत्रों तक उनके प्रसार में अधिकतम सहयोग कर सकते हैं।

अतः अध्ययन क्षेत्र के सन्तुलित सामानिक आर्थिक विकास प्रकिया को तीब करने हेतु प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में इसी नीति को अपनाया गया है।

### अध्ययन क्षेत्र :-

वर्तमान अध्ययन क्षेत्र एक प्राकृतिक इकाई है जो इलाहाबाद जनपद में स्थित मध्यवर्ती गंगा मैदान का एक विभिन्न अंग है। यह गंगा एवं यमुना निदयों के दक्षिण भाग में स्थित है अर्थात इसकी उत्तरी सीमा गंगा.यमूना निदयों द्वारा निर्धारित होती है। भौगोलिक इकाई के रूप में इसे बुन्देलखण्ड संभाग का एक भाग भी माना जाता है। इसकी भौगोलिक संरचना पांच निदयों.. गंगा, यमुना, टोंस, बेलन एवं लिपारी द्वारा निर्मित होती है। टोंस निदयों इस क्षेत्र की तहसील मेजा एवं करछना की सीमा निर्धारित करती है।

प्रशासनिक दृष्टि से इसे तीन तहसीलों बारा, मेना, करछना, तथा नौ विकास खण्डों जसरा, शंकरगढ़, मेजा, मान्डा, कोरांव, उरूआ, कौंधियारा, चाका, करछना में बांटा गया है। भौगोलिक रूप में इसे दो भागों पूची एवं पश्चिमी में बांटते हैं, पूर्वी के अन्तर्गत मेजा तहसील एवं पश्चिमी में बारा तथा करछना तहसील का क्षेत्र लिया जाता है। करछना तहसील के अन्दर उत्तर में एक कूटक है जो यमुना एवं गंगा के ऊँचे कगारों से बना है। इसकी चौड़ाई 1 - 1.5 किलोमीटर से पांच किलोमीटर तक है तथा इसके सतह की मिट्टी कंकड़ों सिहत हल्की बलूई है।यह कूटक अनेक खाई.खण्डों से युक्त है जिससे होकर भीतरी भाग का पानी नदियों में बह नाता है। इस कूटक के उत्तर में कछार की सकरी एक पट्टी है, जो गंगा एवं टोंस नदियों के संगम पर तथा मेना तहसील के उत्तरी पूर्वी भाग में सुस्पष्ट हो गई है। इसके दक्षिण में पुरानी जलोढ़ मिट्टी से युक्त ऊची भूमि है, जिसमें करछना तहसील का केन्द्रीय भाग एवं मेजा तहसील का चौरासी और माण्डा हितार के भू.भाग सिम्मिलित हैं। इस ऊंची जमीन के दक्षिण में विन्ध्य पर्वतमाला के तीन अनुभाग अर्थात विन्ध्यांचल, पठार और पन्ना के क्षेत्र रिथत हैं जिसमें विब्ध्यांचल सबसे नीचा है और उक्त ऊंची भूमि से यह एकदम ऊंचा हो गया है और इसकी श्रृंखला माण्डा से कोहड़ारघाट और आगे तक ऊंची.नीची फैली हुई है जो बारा तहसील के बघला में सबसे ऊंची 188.06 मीटर और मेजा में 182.88 मीटर है।

अतः प्रादेशिक संसाधनों की उपयुक्ततम उपयोग करने, क्षेत्र के सभी भागों एवं मानव वर्गों को विविध सामाजिक आर्थिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने, तथा स्थानिक, रख्नस्टिनक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया को समन्वित करने हेतु यह आवश्यक है कि क्षेत्र के सम्यक एवं सन्तुलित विकास हेतु सेवा केन्द्र नीति को अपनाया नाए। विविध सेवा केन्द्रों को पहचाना या निर्धारित किया नाए। उनके प्रभाव से क्षेत्रों का भी निर्धारण किया नाए, तभी पर्याप्त क्षेतिन एवं उर्ध्ववर्ती संबंध स्थापित हो सकेंगे तथा सम्पूर्ण क्षेत्र एक पूर्ण इकाई

के रूप में विकसित हो सकेगा। उपरोक्त उद्देश्य के कारण ही इलाहाबाद जनपद के यमुना पार क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इसी विकास नीति को अपनाया गया है।

## मुख्य उद्देश्य

यमुना पार क्षेत्र के सामाजिक आधिक विकास के लिए स्थानिक नियोनन, एक समस्या प्रधान अध्ययन है। इस अध्ययन में विभिन्न सामाजिक आर्धिक, सांस्कृतिक एवं स्थानिक तथ्यों को खोन निकालना और अध्ययन क्षेत्र की व्यावहारिक समस्याओं और वास्तविकताओं को स्पष्ट एवं सूचीबद्ध करना है। इसका उद्देश्य इलाहाबाद जिले के यमुना पार क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्थानिक नियोनन के व्यापक आधारों को खोनना एवं प्रबन्ध करना है। प्रस्तुत प्रादेशिक विकास शोध प्रबन्ध के अनेक उद्देश्य हैं जो निम्न

- 1. अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों की संकल्पना का अध्ययन और परीक्षण।
- 2. प्रादेशिक असन्तुलन के स्वरूप का आकलन करना एवं उन्मूलन हेतु सेवा केन्द्र नीति की प्रासंगिकता स्पष्ट करना।
- 3. यमुना पार क्षेत्र के सेवा केन्द्र तन्त्र एवं उनके प्रभाव नाल के बीच उनके प्रभाव क्षेत्रों को निर्धारित करना तथा ननपद के कृषि औद्योगिक, सामानिक सेवाओं, नैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा विकास हेतु सेवा केन्द्र नीति की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता का परीक्षण करना।
- 4. यमुना पार क्षेत्र के कृषीय विकास में सेवा केन्द्रों की भूमिका को निर्धारित करना।
- 5. अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक विकास में सेवा केन्द्रों की भूमिका निर्धारित करना।

6. अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक सेवाओं नैसे स्वास्थ्य एवं शेक्षणिक सुविधाओं के विकास में सेवा केन्द्रों की भूमिका निर्धारित करना।

#### परिकल्पनाएं :-

प्रस्तुत प्रादेशिक विकास शोध प्रबन्ध निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है.

- यह कि अध्ययन क्षेत्र में विकास की प्रकिया और स्थानिक तन्त्र में घनिष्ठ संबंध है।
- 2. यह कि अध्ययन क्षेत्र में स्थानिक तन्त्रों में कमबद्धता है।
- 3. यह कि विकास प्रकिया में क्षेत्रीय स्थानिक पदानुकम वहां के कार्यात्मक पदानुकम के रूप में अभिव्यक्त होता है।
- 4. यह कि सेवा केन्द्र अध्ययन क्षेत्र में कृषि उघोग और सामाजिक सेवाओं के विकास जैसे स्वास्थ्य शिक्षा में सार्थक भूमिका निभाता है।

### विधि तन्त्र

शोध प्रबन्ध को पूर्ण करना निश्चित रूप से कठिन कार्य है निसके अन्तर्गत अनेक कार्य सिम्मिलित हैं, नैसे. सम्बन्धित साहित्य अनुशीलन एवं पुनर्रावसोकन, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का संकलन, परिकल्पनाओं का निर्माण, क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा आंकड़ों का परिकलन एवं मानचित्रण, इस कार्य को सुसाध्य बनाने हेतु सम्पूर्ण कार्य को तीन भागों में विभाजित किया गया है.

### 1. <u>पुस्तकालय अध्ययन</u> :-

पुस्तकालय में नियमित अध्ययन से दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है.

1. शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य के पुनरावलोकन एवं अनुशीलन में इससे सहायता मिलती है। 2. यह विभिन्न प्रकाशित सोतों से द्वितीयक आंकड़ें एकत्र करने में भी सहयोग करता है, नैसे. निला मनेटियर, इलाहाबाद निले की ग्राम.शहर निर्देशिका और ननगणना पुस्तिका, निला सांख्यिकीय पत्रिका, निला वार्षिक पत्रिका, मोसमी चार्ट और भारत की भौमिकीय सर्वेक्षण रिपोर्ट और निला औद्योगिक पत्रिका आदि। साहित्य पुनर्रावलोकन अनेक ग्रन्थों, जर्नस्य ,शोध पत्रिकाओं, शोध प्रबन्धों एवं परियोजना आख्याओं के माध्यम से किया गया। इस प्रकार पुस्तकालय कार्य प्रस्तुत अध्ययन की संकल्पनात्मक स्वरूप को निर्धारित करने में बहुतायत सहयोग प्रदान करता है।

### 3. क्षेत्रीय अध्ययन:-

वृहद क्षेत्रीय विस्तार वाला क्षेत्र में, प्राथमिक आंकड़ों के संकलन, एकत्रण का सांरित्यकीय सूत्तनाओं के सत्यापन, सेता केन्द्रों के निरीक्षण एवं सामान्य क्षेत्रीय अध्ययन हेतु एक वृहद क्षेत्रीय अध्ययन किया गया। इसके अलावा क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार के माध्यम से भी कुछ मौलिक मानियों जैसे सेवा केन्द्रों के व्यावहारिक प्रभाव क्षेत्र एवं उपभोक्ता आचरण प्रतिख्य संबंधी प्रासंगिक सूचनाएं भी एकत्र की गईं।

### प्योगशाला अध्ययन

प्रयोगशाला अध्ययन आंकड़ों के परिकलन एवं परिणामों के न्सन्हिन्द्रण से सम्बन्धित रहा। शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने हेतु विविध प्रकार के मानचित्रों एवं रेखा चित्रों को प्रयोगशाला में ही अन्तिम रूप प्रदान किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को विविध भौतिक एवं मानसिक किया कलापों के पश्चात ही पूर्ण किया जा सका।

,,,,,,,,,,,

#### REFERENCES

- 1. Myrdal, G. 1969: Objectivity in Social Research, in Middlesex, pp 20-26.
- 2. Richardson, H.1973: Regional Growth Theory, London, Macmillan. P.6.
- 3. Davis, Kingsley, 1972: World Urbanization 1950-70 Vol.II, Univercity of California, Berkeley p.163.
- 4. Mayer, J.R. 1968: Regional Economics A survey In Needleman, L.(ed), Regional Analysis, Penguin Modern Economics Readings,p. 23.
- 5. Chand, M. and Puri, V.K. 1983: Regional Planning in India, Allied Publishers, New Delhi, P.I.
- 6. Misra, R.P., 1976 : Regional Development Planning in India : A New Stratagy, Vikas Publishing House, New Delhi pp 36-37.
- 7. Goddes, P. 1949: Cities in Evolution, London, pp.106.
- 8. Rao, R.P 1960: Regional Planning, Indian statistical Institute, Calcutta, p.2.
- 9. Pathak, C.R. and Kundu, A. 1973: An introduction, to Regional Planning- Concepts, Theory and Practice, Hutchinson and Co. London, pp.22-23.
- Malgavker,P.D. and Ghiara, B.M. 1972: Regional Devlopment-where and How, in Sen. L.K. (ed.) Reading on Micro Level Planning and Rural Growth Centres, NICD, Hyderabad. P. 306.
- 11. Boudeville, H.R. 1955: Problems of Regional Planning, Edinburg, university Press, p. 48.
- 12. Von Thunen, J.H.: De Isolierte Statt in Beziehung auf Landwirs chaft und National okonomie. Hamburg, 1826. Translated by C.M. war tenburg as 'Von Thunen's Isolated State' Oxford Book Co. 1966.
- 13. Christaller, W.: Central Places in South Germany (Translated by C.W. Baskin) Engle wood cliffs, N.J.: 1966.
- 14. Mishra, R.P., Sundram, K.V. and Prakasha Rao, V.L.S.: Regional Development Planning in India: A New Strategy, Vikash Publishing House Pvt. Ltd. 1976, Delhi, p. 173.

- 15. Ibid, p. 175.
- 16. Losch, A.: The Economics of Location, tranlated by W.H. Woglom, New Haven, 1954.
- 17. Mishra, R.P. et al : Op. Cit, p.179.
- 18. Ullman, E.L.: Trade Centres and Tributary Areas of the Phillipines, The Geographical Review, Vol. No. 2, 1960, Also Geography as Spatial Interaction, A.A. Geographers, 1954.
- 19. Brush, J.E.: The Hierarchy of Central Places in South Western Wisconsin, Geographical Review, Vol.XIII, NL. 3, 1953.
- 20. Bracy, H.E.: Towns as Rural Service Centres, Trans.Pap.Institute of British Geographers. 19, 1953, pp. 95-105.
- 21. Bracy, B. J.L. :Geography of Market Centres and Retail Distribution, Prentice Hall, Englewood cliffs, 1967, also Berry & W.L. Garrison :Functional Bases of the Central Place Hierarchy, Economic Geography. 34, 1958, and Berry and Prod: Central Place studies: A Bibliography of Theory and Application, Regional Science Institute, Philadelphia, Services 1, 1961.
- 22. Smailes, A.E.: The Urban Hierarchy in England and Wales, Geography, 29, 1944, pp. 41-45, also, Analysis and Delimitation of Urban Field, Geog. 1947, and the Geography of Towns, Hutchinson and Co., London, 1968.
- 23. King. L.J.: The Fundamental Roles of Small Towns in canterbury, Proc. Third N.Z. Geographical Conf. Palmerston North, 1962, also kind and Golledge, R.C., Cities, space and Behaviour: The Elements of Urban Geography, Englewood Cliffs, New jersy, 198.
- 24. Davis, R.J.: The South Africal Urban Hierarchy, South African Geography Journal., p.49, 1967.
- 25. Davies, W.K.: Centrality and the Central Place Hierarchy, Urban studies, 4, 1967, also Marphology of central places: A Case Study Annals of Association American geographers, p.58, 1968.
- 26. Mishra, R.P. et al : Op., pp.180-181.

- 27. Perroux, F.: Economic Space: Theory and Application, Quaterly Journal of Economics, 1950, also Note Sur la Notion de Pole de croissance, Economic Applique, 1955.
- 28. Ibid.
- 29. Boudevile, J.R.: Les spaces Economique, Paris. 1961, also Problems of Regional Economic Planning Pt. L, Edinburgh, 1966.
- 30. Hieschman, A.O.: The strategy of Economic Development, New Haven, 1958.
- 31. Myrdal, G.: Economic Theory land underdeveloped Regions, London, 1957.
- 32. Haggerstrand, T.: Diffusion of Innovation. As a spatial Process, Chicago 1967, also Propogation of Innovation Waves, Lund, 1952.
- 33. Mishra, R.P. and Shivalingaih, M.: Growth Pole Strategy for Rural Development in India, Journal of Institute of Economic Geography, India, 1970. pp.33-39.
- 34. Ibid.
- 35. Christaller, W.: Op. Cit.
- 36. Perroux, F.: op. Cit.
- 37. Prakash Rao, V.L.S.: Regional Planning, Indian Statistical Institute, P. 4, Calcutta 1960; also Towns of Mysore State Calcutta, Indian Statistical Institute 1964, Theoretical Framework for Regional Planning, In Regional Planning Policies, Concepts and case studies.
- Sen, L.K.(ed.) al: Planning Rural growth centres for Integrated Area Development-A
  case study in Myralguda Taluka, National Institute of Community Development,
  Hyderabad, 1971.
- 39. Wanmali, S.: Hierarchy of Towns in Vidarbha, India and its significance for Regional Planning, M. Phil (ECO.) Deptt. Of Geography London School of Economics (Two parts) London, 1968.
- 40. Bhatt, L.S.: Aspects of Regional Planning in India, Liverpool Essays in Geography, London, 1964, also micro-level Planning: A Case Study of Karnal Area, Haryana, India, New Delhi, 1976.

- 41. Sundaram, K.V.: Planning Standards in Medium and Small-sized Towns in India: Institute of development Studies, University of Mysore, Mysore, 1975; also a Theoretical Frame work for the study of Urban Growth Dynamics, paper presented to the Asian symposium on Regional Development Mysore, 1974.
- 42. Misra B.N. 1980: The Spatial Pattern of Service Centres in Mirzapur District. U.P., Unpublised thesis A.U.
- 43. Misra G.K :A Methodology for Identifying Service Centre in rural area A study in Myralguda Taluka, A Service classification of rural Settlement in Myralguda Taluka; The centrality oriented connectivity of Roads in Myralguda Taluka : A case study ; and 'A land Complex Framework for 'Area development Planning' all the four papers in Behavioural Sciences and Community Development, Vol. 6, No.1, 1972.
  - 44.Mahadev, P.D.: Concept of a city Region; An approach with a case study, Indian, Geog. Journal., Vol.44, 1969.
  - 45. Spait Jacob: Towns and Umlands: A review Article in Economic Geography, Vol.34, 1958, p. 362.
  - 46.Mathur, G.D.: Rural-Urban Integration and need for Regional Development Policy, Journal of the Institute of town Planners, 61-62 December 1969. March 1970, p. 48.
  - 47. Wanmali, S.: Regional Planning for Social Studies: A Examination of Central Place Concepts and their Application, N.I.C.D., Hyderabad, 1970.
  - 48. Friedmann, J. 1963: Regional Planning as a Field of study, Reprinted in Friedman, J. (ed) 1964, opd. Cit. Pp. 59-72.
  - 49. Hilhorst, J.G.M 1971: Regional-Planning- A Sytem Approach, Rotterdam Univercity Press p.112.
  - 50. Marriam, C.E. 1963: Pacific North West Regional Planning- A Review P. IX.
  - 51. Dror, Y. 1963: The planning Process- A Facet Design, International Review of administrative Sciences 29(1).
  - 52. Faludi, A. 1973: Planning Theory, Pergamon Press.
  - 53. Mishra, R.P. 1976: Op.Cit.p.2.

- 54.Mishra, B.N. 1990: Ecology of Poverty in India, Rural Environment Planning Studies, Chug Publishers Allahabad.
- 55. Hermansen, T. 1971: Spatial Organisation and Economic development Studies, University of Mysore. p.1.
- 56.Lewis, A. 1966: Development Planning: The Essentials of Economic Policy, London.
- 57. Banfield, E.C. 1959: Ends and Means in Planning, International Social Science Journal, Vol. XI, No.3.p.361.
- 58.Musil, J. 1971: Town Planning as a Social Process, The New Atlantis. Vol. 2.pp.20-21.
- 59. Friedmann, J. & Alonso, W. 1964: Regional Development and Planning. A Reader, Cambaridge, P. 60.
- 60. Alden, J. and Morgan, R. 1974: Op. Cit.p.3.
- 61. Mishra, R.P. 1976: Op.Cit.p.38.
- 62. Alonso, W. and Friedmann, J. 1964: Op.Cit.p.2.
- 63. Misra, R.P. and Sunderam, K.V. 1980: Multilevel Planning and Rural Development in India, Horitage Publishers, New Delhi, pp.24-25.
- 64. Friedmann, J. and Alonso, W.1964: Op.Cit.p.3.
- 65.Learnonth, A, 1959: A Regional survey of Mysore State For Planning Purposes, Bombay, Geographical Magazine,6 & 7 (1).
- 66.Wood, J. 1985: The Development of Urban and Regional Planning in India, Land Economics, 34, pp.310-315.
- 67. Hermansen, T. 1969: Development Poles and Development Centres in National and Regional Development: Elements of Theoretical Framework for a Synthetical Approach, U.N. Institute for Social Development Geneva.
- 68. Misra, R.P. 1976: Op.Cit.
- 69. Rao, V.L.S.P. 1953: Regional Planning, Asia Publishing House 1969.

- 70. Chatterjee, S.P. 1940: Place of Geography in National Planning Indian Science Congresh Presidential Address.
- 71. Wanmali, S. 1967: Regional Development, Regional Planning and The Hierarchy of Towns, Bombay Geographical Magazine XV (1) pp.1-29.
- 72.Ahmad, E. 1955: Geography and Planning: Some Aspects of Indian Geography, Central Book Depot, Allahabad.
- 73.Sen, L.K. 1972: The Need for Micro-level Planning in India.
- 74. Bhatt, L.S. 1964: Aspects of regional Planning in India.
- 75.Mishra B.N. 1989: Rural Development in India Basic Issues and Dimensions, Sharda Pustak Bhawan, Allahabad.
- 76.Sundaram, K.V. 1977: Urban and Regional Planning in India, Vikash Publishing House, New Delhi, Some Recent Trends in Regional Development in India, R.P. Misra, et al (ed) Op.Cit.

\*\*\*\*\*

#### अध्याय - 2

### स्थानिक नियोजन के तत्व : . क्षेत्र विश्लेषण

### रिथित एवं विस्तार :-

उत्तर भारतीय मैदान की प्रमुख निदयां - गंगा एवं यमुना इलाहासाद जिले को तीन भौतिक इकाइयों में बांटती हैं तथा आपस में मिलकर पवित्र 'संगम 'अर्थात् दो निदयों का मिलन स्थल का निर्माण करती हैं। इन तीनों भौतिक भागों को कमशः - गंगापार, दोआब तथा यमुनापार प्रदेश अथवा 'यमुना टेक्ट ' कहा जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र यमुनापार प्रदेश एक प्राकृतिक इकाई के रूप में माना जाता है किन्तु वास्तव में जनपदीय स्तर पर यह एक प्रशासनिक इकाई भी है वयोंकि इसके अन्तर्गत जनपद की तीन-तीन तहसीलें मेजा, बारा, करछना स्थित हैं। भौगोलिक रूप में यह बुन्देनखण्ड क्षेत्र का संभाग है। इससे शंकरगढ़, जसरा एवं चाका होते हुए इलाहाबाद बांदा मार्ग तथा नैनी, करछना, मेजा रोड होते हुए इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग निकलता है। हावड़ा से मुम्बई रेलमार्ग भी इसके अन्दर से गुजरता है।

इलाहाबाद जिले का 'यमुनापार प्रदेश' 81° 29' पूर्व से 82° 19'30'' पूर्वी देशान्तर और 25° 25' 40'' उत्तरी से 24° 41' 15'' अक्षांशों के बीच स्थित है। इसकी पूर्व पश्चिम लम्बाई 81.2 कि.मी. तथा उत्तर दक्षिण चौड़ाई 68.6 कि. मी. है। इसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2999 वर्ग कि.मी. है तथा सम्पूर्ण सीमा रेखा की लम्बाई 323.75 कि.मी. है। गंगा यमुना नदियों से इस क्षेत्र की उत्तरी सीमा विधासित होती है। तथा दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश राज्य के सिवा जिले की सीमा से निर्धारित होती है। इस प्रदेश की पूर्वी सीमा मिर्जापुर एवं वाराणशी जिलों से, तथा पश्चिमी सीमा बांदा जिले से परिबद्ध है।

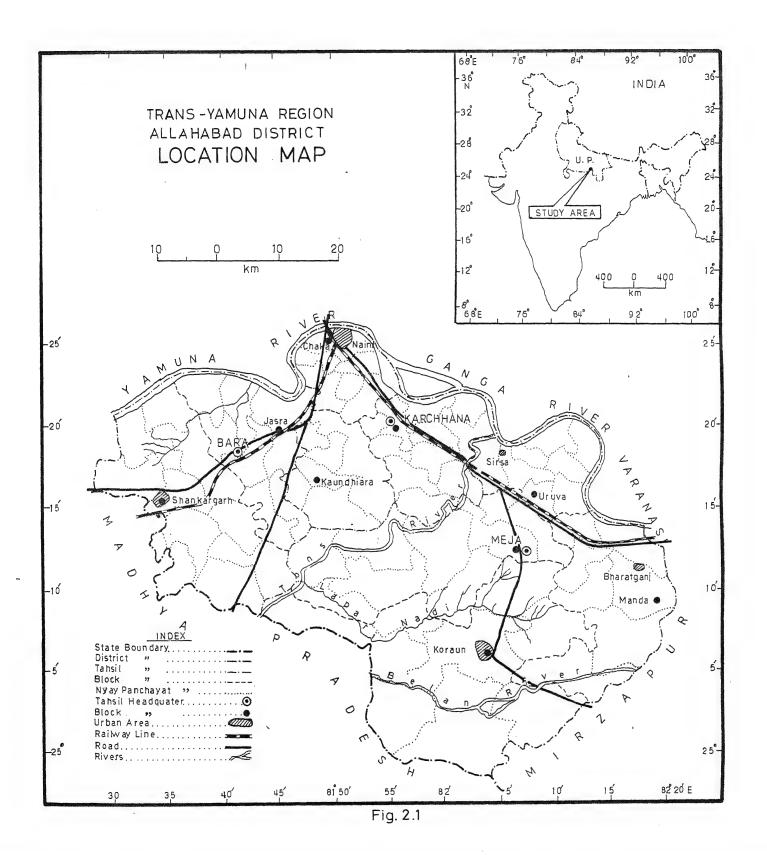

प्रशासिनक दृष्टि यमुनापार प्रदेश तीन तहसीलों - बारा, करछना, मेना से एवं ९ विकास खण्डों शंकगढ़, नसरा, कौंधियारा, करछना, चाका, मेना, मांडा, कोरांव, उरुवा तथा 82 न्याय पंचायतों और 726 ग्राम सभाओं एवं 1342 ग्रामों में बांटा गया है। [तालिका 2.1]

TABLE-2.1

Administrative Organization of Trans – Yamuna Region of Allahabad District –1995.

| SI. | Tehsils   | Development | Number Of Villages    |               |       |               |                 |  |
|-----|-----------|-------------|-----------------------|---------------|-------|---------------|-----------------|--|
| No. |           | Block       | Nyay<br>Pancha<br>yat | Gram<br>Sabha | Total | Inhab<br>ited | Un<br>inhabited |  |
| 1.  | Bara      | Sankargar   | 10                    | 81            | 211   | 185           | 26              |  |
|     |           | Jasra       | 09                    | 72            | 114   | 110           | 05              |  |
|     |           | Chaka       | 08                    | 60            | 131   | 98            | 33              |  |
| 2.  | Karchhana | Karchhana   | 11                    | 93            | 131   | 119           | 12              |  |
|     |           | Kauddhiara  | 08                    | 68            | 83    | 82            | -               |  |
| 3.  | Meja      | Koraon      | 11                    | 119           | 210   | 203           | 07              |  |
|     |           | Manda       | 08                    | 73            | 183   | 166           | 17              |  |
|     |           | Меја        | 09                    | 88            | 159   | 148           | 11              |  |
|     |           | Uruva       | 08                    | 72            | 120   | 91            | 29              |  |
|     | Region    | -           | 82                    | 726           | 1342  | 1202          | 140             |  |

Source: The District Statistical Bulletins-Allahabad(1995).

गंगा-यमुना टौंस एवं उनकी सहायक निर्देशों द्वारा निर्मित ज्यादातर यमुना पार का मैदान समतल क्षेत्र वाला है, लेकिन मैदान का दिक्षणी भाग विन्ध्य कम की पहाड़ियां एवं रीवां कगार मिलकर एक असमतल पठार खपी संरचना को जन्म देते हैं। मैदान का पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भाग गंगा एवं युमना के लगातार अवसादन से बना है। अतः यह कहा ना सकता है कि इसकी सम्पूर्ण संरचना पांच प्रमुख निर्देशों - गंगा, यमुना, टौंस, बेलन एवं लिपारी द्वारा निर्मित होती है, नो मानचित्र 2.1 से भी स्पष्ट है।

### उच्चावच एवं सरचना :-

यमुना पार प्रदेश के अग्रभाग का भूवैज्ञानिक स्वरूप साधारणतया स्थलाकृतिक एवं संरचनात्मक विशेषताओं के साथ प्रगट होता है जो उत्तर भारतीय मैदान और 'दक्कन देप ' के संकमण क्षेत्र के रूप में माना जाता है। संरचनात्मक दिष्ट से सम्पूर्ण यमुना पार प्रदेश उत्तर के जलोढ़ मैदान, विन्ध्यांचल का पहाड़ी भाग एवं रीवां कगार को समाहित किए है। इसमें करछना तहसील के उत्तर में 1-1.5 से 5 कि.मी. चौड़ा बलुई मिट्टी से युवत गंगा एवं यमुना निदयों के निक्षेप से बना एक उंचा कूटक है। इस कूटक में अनेक खाई-खण्ड हैं, जिनसे होकर भीतरी भाग का पानी नदियों में बह जाता है। इस कूटक के दक्षिण करछना के केन्द्रीय भाग एवं मेजा के माण्डा हितार और चौरासी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एक उंचा भाग है। इस उंचे भाग के दक्षिण में विन्ध्य पर्वत माला के तीन अनुभाग विन्ध्यांचल पर्वत, विन्ध्य पठार एवं पन्ना प्रक्षेत्र रिश्वत है जिसमें विन्ध्यांचल सबसे नीचा है, जो माण्डा से कोहडार घाट तक फैला है एवं बारा तहसील में बघला ग्राम में 188 मी. और मेना तहसील 182.88 उंचा है। [मानचित्र 2.2] विन्ध्यांचल<sup>2</sup> के दक्षिण में मार एवं चीका से निर्मित एक असमतल मध्यवर्ती पठार है जिसका जल निकास लपरी बेसिन द्वारा होता है। इस पठार की तीन पट्टियां उपरी स्लेटी पत्थर वाली 'झीरीशेल ' मध्यवर्ती पट्टी निचली रीवां बलुआ पत्थर और िमनरथ पट्टी 'पन्नाशैख ' कहलाती है।

उपरी रीवां वर्ग की शैल संरचना वाला रीवां कगार मध्यवर्ती पठार के दक्षिण में रिथत है। रीवां कगार को 'पन्ना पर्वत श्रृंखला ' जो विन्ध्य पर्वतमाला से काफी समान है और बलुआ पत्थर की चट्टानों से बना है।

निष्कर्षतः सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है जिसे दक्षिण में रीवां कगार एवं उत्तर में गंगा एवं यमुना नदी घाटियों के रूप में देखा जा सकता है। गंगा एवं यमुना का जलोढ़ मैदान दक्षिण की ओर



कमशः उठता जाता है जिसका उत्तारी किनारा विन्धांचल की नालीदार, पथरीली, उठी हुई, असमतल स्थलाकृतिक भूमि पर समाप्त होकर एक किंचित उच्च भूभि का कंकिलिक वित्र प्रस्तुत करता है जो कि आगे चलकर िचले मैदान में टॉस एवं बेलन निदयों के अवसादन द्वारा भर जाता है।

यह प्रदेश सामान्यतः अविशिष्ठ पहाड़ियों के रूप में नाना नाता है। अध्ययन क्षेत्र का निरपेक्ष उच्चावच गंगा एवं यमुना के किनारे पर 76 मीटर के लगभग तथा रीवां कगार के पास 371.24 मीटर है। औरात ढाल प्रवणता 4.29 मी./प्रति कि.मी. और कुल उंचाई अन्तराल 294.24 मीटर है। मानचित्र 2.2 से भी स्पष्ट है।

#### अपवाह-प्रणाली

किसी क्षेत्र विशेष में प्रवाहित होने वाली निदयों एवं उनकी सहायकों तथा भूमिगत नल के प्रवाह को अपवाह प्रणाली कहा जाता है जो संरचना, चट्टानों की प्रकृति, उच्चावच, जलवायु, वनस्पित आदि से निर्धारित होती है।

अध्ययन क्षेत्र 'यमुनापार ' का प्रवाह प्रतिरूप गंगा एवं यमुना निदयों के सहायकों एवं उप सहायकों द्वारा बनता है। मानचित्र 2.3 को देखने से संयुक्त रूप स्पष्ट होता है। अध्ययन क्षेत्र में एक ही मुख्य प्रवाह अक्ष है जो क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भाग में पहले पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बाद में उत्तर-पूर्व की ओर बहकर गंगा कम से यमुना कम के प्रवाह क्षेत्र को अलग करता है।

गंगा, अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख नदी प्रणाली है, इसकी प्रमुख सहायक यमुना एवं टौंस नदियां हैं। यमुना प्रणाली की प्रमुख अपवाह - धार, बुन्देला, देवरी, सरौली, गहेरा एवं झगरा बरिया नाला आदि हैं नबिक टौंस की सहायकों में बेलन, लापरी, पतपरी, कैथा, गोदार, खमरिया, गरवा, झुनझुना, ज्वालामुखी, बलुआ गुलारी आदि हैं। टौंस गंगा की प्रमुख सहायक है जो अध्ययन क्षेत्र को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। बेलन जो टौंस की



Fig. 2.3

सहायक नदी है, मेना के दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है निसकी सेवती, गोरमा, लोहाण्डा, सिताला, भासमी, तुदियारी आदि सहायक नदियां हैं।

वर्तमान अध्ययन क्षेत्र में प्रवाह प्रणाली को निर्धारित करने वाले तीन निम्न प्राकृतिक जल विभाजक हैं:-

- 1. करछना तहसील का मध्य उत्तर पूर्वी भाग
- 2. मेजा तहसील का उत्तरी भाग
- 3. मेजा का मध्य दक्षिणी क्षेत्र

करछना तहसील का मध्य उत्तरी-पूर्वी भाग यमुना एवं टौंस निदयों के जल को अलग करता है नबिक मेना का दक्षिणी मध्य क्षेत्र बेलन एवं लापरी निदयों के मध्य तथा मेना तहसील का उत्तरी भाग टौंस एवं लापरी निदयों के मध्य नल विभानक का कार्य करता है।

सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के प्रवाह प्रतिरूप को पांच निम्न कम में विभाजित किया नाता है -

- 1. गंगा नदी कम
- 2. यमुना नदी कम
- 3. टौंस नदी कम
- 4. बेलन नदी कम
- 5. लपरी नदी कम

### जलवायु :-

यमुना पार क्षेत्र के जलवायु की मुख्य विशेषता - ग्रीष्म ऋतु लम्बी और गर्म, स्पष्ट स्मानसूनोः वर्षा एवं ठंढी शुष्क ऋतु होती है। अतः इसे उष्ण मानसूनी (c.w.g.) प्रकार कहा जाता है। थार्नथ्वेट ने इसे CA'W तथा दिवाथी ने इसे CaW वर्ग की जलवायु कहा है।

#### तापमान :-

बमरोली इलाहाबाद जिले की एकमात्र विज्ञानशाला है जो अध्ययन क्षेत्र के कुछ दूरी पर स्थित है। यह क्षेत्र वर्ष भर उच्च तापकम प्राप्त करता है लेकिन नवम्बर में तापकम नीचे गिरता है। जनवरी वर्ष का सबसे ठंढा महीना होता है जिसमें उच्चतम 23.7 हिंधी सें० और निम्नतम 8.6 हिंधी सें० तापमान पाया जाता है। सामान्यतया मई वर्ष का सबसे गर्म महीना होता है जिसका अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सें० और न्यूनतम 26.8 डिग्री सें.ग्रे. तापमान होता है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का औषत तापमान - अधिकतम 23.3 डिग्री सें. ग्रे. और न्यूनतम

19.2 डिग्री सें.ग्रे. पाया जाता है। तालिका (2.11A) अधिक तापमान और क्षेत्र का दिक्षणी पश्चिमी भाग पथरीला होने के कारण गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं, जिन्हें 'लू' कहा जाता है, क्षेत्र के वातावरण को दिन में अधिक गर्म और असहनीय बना देती है।

Table –2.II A
Temperature, Air ,Pressure and Relative Humidity.

| Months | Mean<br>Temp.(<br>C) | Dally<br>in 0° | Highest<br>Ever<br>Recorded<br>Temp | Lowest<br>Ever<br>Recorded<br>Temp. | Air<br>Pressure | Relative<br>Humidity |
|--------|----------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
|        | Max.                 | Min.           | ( in 0°C)                           | (in 0°C)                            | (in Mbs.)       | ( %)                 |
| Jan.   | 23.7                 | 8.6            | 31.1                                | 2.2                                 | 100.2           | 61                   |
| Feb.   | 26.3                 | 10.7           | 36.1                                | 1.1                                 | 1004.1          | 58                   |
| Mar.   | 33.3                 | 16.3           | 41.7                                | 7.2                                 | 999.0           | 44                   |
| Apr.   | 39.1                 | 21.6           | 45.0                                | 12.8                                | 999.0           | 39                   |
| May    | 41.6                 | 26.8           | 47.2                                | 17.2                                | 993.0           | 38                   |
| June   | 39.4                 | 28.4           | 47.8                                | 19.4                                | 987.0           | 51                   |
| July   | 33.4                 | 26.6           | 45.6                                | 22.2                                | 987.2           | 62                   |
| Aug.   | 31.9                 | 25.9           | 40.0                                | 21.1                                | 987.5           | 65                   |
| Sep.   | 33.0                 | 24.8           | 39.4                                | 18.3                                | 962.1           | 62                   |
| Oct.   | 32.4                 | 19.6           | 40.6                                | 11.6                                | 999.1           | 56                   |
| Nov.   | 28.6                 | 12.6           | 35.6                                | 5.6                                 | 1002.2          | 57                   |
| Dec.   | 24.3                 | 8.6            | 37.1                                | 2.2                                 | 1006.5          | 60                   |
| Annual | 32.3                 | 19.2           | -                                   | _                                   | 996.2           | 54                   |

Source: - Allahabad Meteorological Observation Bammauly.

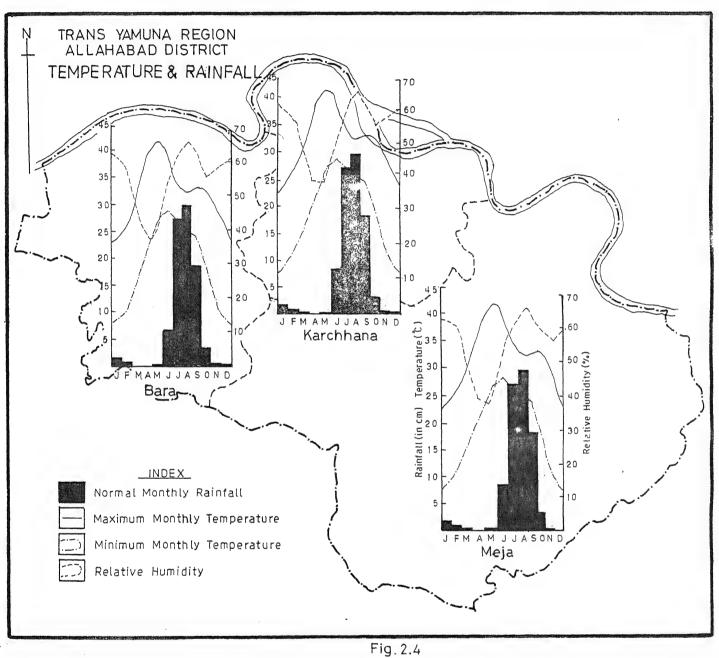

Table-2.ll B
Normal Rain Fall ( in mm )

| Allahab |       | abad | Bara  |      | Karchhana |       | Meja   |      |
|---------|-------|------|-------|------|-----------|-------|--------|------|
| Months  | Α     | ′ B  | Α     | В    | Α         | В     | Α      | В    |
| Jan.    | 17.0  | 1.6  | 15.7  | 1.2  | 19.3      | 1.6   | 19.3   | 1.7  |
| Feb.    | 21.3  | 2.0  | 11.7  | 1.4  | 20.8      | 1.8   | 21.1   | 1.7  |
| Mar.    | 9.7   | 1.0  | 6.9   | 0.6  | 8.9       | , 0.9 | 8.4    | 0.8  |
| Apr.    | 5.3   | 0.6  | 4.3   | 0.4  | 6.9       | 0.7   | 5.3    | 0.5  |
| May     | 7.1   | 0.7  | 9.9   | 0.7  | 9.1       | 0.7   | 12.5   | 8.0  |
| June    | 80.3  | 4.6  | 77.5  | 3.9  | 86.1      | 4.5   | 99.3   | 4.6  |
| July    | 307.6 | 14.1 | 276.3 | 13.5 | 296.4     | 13.8  | 343.1  | 14.3 |
| Aug.    | 293.1 | 14.2 | 299.0 | 13.8 | 302.0     | 13.6  | 323.3  | 14.2 |
| Sept.   | 182.2 | 8.5  | 184.4 | 8.0  | 175.5     | 7.6   | 185.9  | 8.0  |
| Oct.    | 40.4  | 2.0  | 37.9  | 1.9  | 41.1      | 2.1   | 34.8   | 1.9  |
| Nov.    | 8.4   | 6.7  | 7.4   | 0.7  | 7.4       | 0.6   | 6.1    | 0.6  |
| Dec.    | 7.1   | 0.7  | 3.1   | 0.3  | 7.4       | 0.6   | 6.1    | 0.5  |
| Annual  | 980.1 | 50.7 | 934.1 | 46.4 | 980.9     | 48.5  | 1065.2 | 49.6 |

Note: A = Normal Rain Fall in mm.

B = Average Number Of Rainy Days (Days with Rain Fall 2.5mm or More )

Source :- Allahabad Meteorological Observation Bamrauly

Table 2.II C

Extremes Of Rain Fall ( in mm. ) ( Year within Bracket )

| Station   | Highest<br>Annual Rain<br>Fall ( As % of<br>Normal ) | Rain Fall( As % of | (Amount M.M Date)                |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Allahabad | 162 (1916)                                           | 62 (1941)          | 393.2,30 <sup>th</sup> July,1875 |
| Bara      | 153 (1922)                                           | 59 (1918)          | 282.7,9 <sup>th</sup> Sep.1935   |
| Karchhana | 176 (1948)                                           | 55 (1955)          | 360.7,15 <sup>th</sup> July,1865 |
| Meja      | 218 (1948)                                           | 49 (1918)          | 512.1,22 <sup>nd</sup> June,1916 |

Source- Allahabad Meteorological Observation Bamrauly , Allahabad.

#### आर्दता:-

वर्षा ऋतु, जुलाई से अक्टूबर माह में सर्वाधिक आर्दता पायी जाती है। इस समय आपेक्षिक आर्दता 70 से 80 प्रतिशत के मध्य पायी जाती है। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर आर्दता धीरे-धीरे घटती जाती है जो घटकर 20 प्रतिशत या इससे भी कम हो जाती है। अधिकतम आर्दता सारिणी (2.11B) सुबह 8.30 बने 84 प्रतिशत तथा शाम 5.30 बने 78 प्रतिशत रिकार्ड की गई है जबकि न्यूनतम आर्दता अप्रैल महीने में सुबह 8.30 बने 32 प्रतिशत तथा शाम 5.30 बने 18 प्रतिशत अंकित की गई है।

### वर्षा:-

अध्ययन क्षेत्र में बारा, करछना, मेजा बमरौली के अतिरिक्त वर्षामापी स्टेशन हैं। इस क्षेत्र की वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी- पश्चिमी मानसून द्वारा अन्तिम जून से अक्टूबर के मध्य होता है।

विभिन्न वर्षामापी स्टेशनों पर वर्षा का वार्षिक औसत अलग-अलग होता है जैसे इलाहाबाद में 980.1 मि.मी., , बारा में 934.1 मि.मी., करछना में 980.9 मि.मी. एवं मेना में 1065.2 मि.मी. प्राप्त होती है। इस तरह सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र की औसत वर्षा 993.4 मि.मी. के बराबर पायी नाती है। औसत वर्षा का 88 प्रतिशत भाग जुलाई तथा अगस्त माह में होता है। जुलाई में अत्यिथक एवं अप्रैल में न्यूनतम वर्षा होती है। प्रतिदिन 2.5 मि.मी. के हिसाब से क्षेत्र में 48 दिन औसत वर्षा के होते हैं। फरवरी तथा अप्रेल में कभी-कभी ओला वृष्टि भी होती है। सारणी (2.11B) में सन् 1901 से 1980 के बीच वर्षा का औसत वेखने से स्पष्ट होता है कि 1948 में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा सामान्य का 49 प्रतिशत प्राप्त हुई। सारिणी ; (2.11C) से वर्षा का सामान्य वर्षा से विचलन स्पष्ट होता है नो उच्चतम वार्षिक वर्षा सामान्य का 49 प्रतिशत प्राप्त हुई। सारिणी ; (2.11C) से वर्षा का सामान्य वर्षा से विचलन स्पष्ट होता है नो उच्चतम वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षा से 1922 में 156 प्रतिशत बारा में, 1948 में 176 प्रतिशत करछना में तथा 1948 में 218 प्रतिशत



Fig. 2.5

मेजा में रिकार्ड की गई। इसी तरह अब तक की सबसे कम वर्षा 1918 में 59 प्रतिशत बारा में, 1955 में 55 प्रतिशत करछना में एवं 1918 में 49 प्रतिशत मेजा में रिकार्ड की गई। 24 घंटे में अब तक की सर्वाधिक वर्षा 30 जुलाई 1875 को 393.2 मि.मी. अंकित की गई है।

#### वायुदाब:-

अध्ययन क्षेत्र में वायुदाब प्रवणता अलग-अलग मौसम के अनुसार बदलती रहती है जैसे मई-जून के महीनों में दाब प्रवणता कम 987 से 994 मिलीबार के मध्य होने से धूल भरी पवनें चलती हैं, जबकि शीत ऋतु में दाब प्रवणता बढ़कर 1005 से 1008 के मध्य पहुंच कर मौसम को शान्त कर देती हैं।

#### प्वने :-

यमुना पार क्षेत्र में वर्ष भर हल्फी पवनें प्रवाहित होती हैं फिन्तु ग्रीष्म काल में इनकी गित तीब हो जाती है। इन पवनों की गित एवं दिशा वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। नवम्बर से अप्रैल तक हवाएं मुख्यतया पश्चिम से अथवा उत्तर पश्चिम से चलती हैं, जबिक ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी एवं उत्तरी-पूर्वी पवनें प्रवाहित होती हैं। इस क्षेत्र में औसत वायु गित जनवरी में 4. 2, फरवरी में 5.0, मार्च में 6.0, अप्रैल में 6.6, मई में 7.6, जून में 8.7, जुलाई में 7.7, अगस्त में 6.9, सितम्बर में 6.0, अवदूबर में 3.7, नवम्बर में 2.7 और दिसम्बर में 3.2 कि.मी. प्रतिघंटा रहती हैं। इस तरह औसत वार्षिक वायुगित 5.7 कि.मी. प्रतिघंटा अंकित की गई है।

### मिटिटयां एवं उनके प्रकार

मिट्टी हमारी प्राथमिक संसाधन है। हमारे भोजन एवं प्रतिदिन की अन्य आवश्यकताएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से पूरी होती हैं अतः निश्चित रूप से मिट्टी राष्ट्र की मूल्यवान सम्पत्ति है नो राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था एवं उत्पादन का मूल आधार होती है। उत्पादन एवं पोधों का विकास मिट्टी मे प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। किसी भी फसल की उत्पादन और उत्पादकता सामान्यतया किसी भी मिट्टी प्रकार की उत्पादन क्षमता, शक्ति और उर्वरता से सीधे प्रभावित होती है।

मिट्टी के विकास के लिए कई भौतिक एवं मानवीय कारक जिम्मेदार होते हैं। मात्र चट्टानें अपने भौमिकीय संरचना एवं इतिहास के साथ स्थलाकृतिक दशाओं, जलवायुविक विविधता, प्राकृतिक वनस्पति, और साथ-साथ मानवीय कियाएं मिट्टी के निर्माण और वितरण को निर्धारित करते हैं।

यमुना पार क्षेत्र में मिट्टी की अनेकों विविधताएं पायी नाती हैं, नैसे निद्दों के किनारे बालम अथवा बलुई मिट्टी, और भूर मिट्टी छोटे-छोटे अवनत प्रदेशों में मिट्यार मिट्टी अथवा चाचर, कम उत्पादन वाली दोमट या लोम बलुई एवं चीला मिट्टी निसे स्थानीय भाषा में 'सिगन ' मिट्टी कहा जाता है, पायी नाती है। मेना तहसील के उपरी भागों में 'मार ' या काली कपासी मिट्टी तथा पहाड़ियों के प्रस्तरी क्षेत्रों में 'चोपर ' आदि मिट्टयां पायी नाती हैं।

स्थिति एवं रासायिनक संरचना की दृष्टि से यमुना पार क्षेत्र की मिट्टियों को निम्न भागों में षांटा जा सकता है<sup>3</sup> :-

- 1. गंगा खादर
- 2. नवीन जलोढ़ मिट्टी ( दोमट चीकायुक्त )
- 3. गंगा समतली मिट्टी ( बलुई दोमट )
- 4. यमुना उच्च भूमि मिट्टी (उपहार)
- 5. यमुना समतली मिट्टी (दोमट चीकायुवत )
- 6. बड़े कणों वाली मिट्टी ( दोमट )
- काली मिट्टी ( मटियार )

## <u> 1.गंगा खादर मिट्टी</u>:-

यह मिट्टी अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी-पूर्वी भागों में गंगा नदी के राहारे बादगरत क्षेत्रों में पायी जाती है। इस मिट्टी का निर्माण गंगा के अवसादन से होता है। इसका रंग हल्के भूरे से नैतूनी भूरा होता है, जल ग्रहण क्षमता कम होती है, तथा नैविक तत्वों की कमी पायी जाती है। उर्वरक क्षमता भी कम पायी जाती है। खरीब में बाजरा, ज्वार एवं रबी में गेहूं, चना आदि की खेती होती है। इसमें पशुओं की खाद एवं अन्य प्रकार के खाद प्रयोग की जाती है।

### 2. नवीन जलोढ़:-

गंगा यमुना एवं टौंस निदयों के किनारे-किनारे नवीन जलोढ़ मिट्टी की एक पतली पट्टी पायी जाती हैं, जिसकी बाहरी सीमा खादर से िधारित होती हैं। चूंकि यह प्रतिवर्ष निदयों द्वारा लाए गए नवीन अवसादों से निर्मित होती है इसलिए काफी उपजाऊ होती है। इस प्रकार की मिट्टी में Ph का मान 7 के लगभग होता है, कार्बन एवं नाइदोजन की मात्रा काफी कम होती है। इसमें खरीफ मौसम में बाजरा, ज्वार, मक्का, दलहन एवं रबी में गेहूं, जी आदि उपजें होती हैं।

# 3. गंगा समतली मिट्टी अथवा बलुई चीका मिट्टी :-

इस प्रकार की मिट्टी करछना तहसील के मध्य पूर्व एवं मेजा तहसील के उत्तरी-पूर्वी भागों में पायी जाती है। यह परिपक्व एवं समतल क्षेत्रों वाली होती है। इसकी उपरी सतह दोमद और बनुई दोमट तथा निचली सतह भारी चीका मिट्टी से युक्त होती है। यह मिट्टी अच्छी उत्पादक होती है। अच्छे उर्वरकों के उपयोग से और अच्छी उत्पादन क्षमता की फसल उगाई जाती है। सामान्यतया इसमें ज्वार, बाजरा, अरहर, चना, मटर, गन्ना आदि पैदा किए जाते हैं।

## 4, रामुना उत्तर भूमि :-

यमुना पार क्षेत्र के मेना तहसील के दक्षिणी-पश्चिमी एवं दक्षिणी-पूर्वी भाग में यह मिट्टी पायी नाती है। यह समतल तल वाली मिट्टी नहीं है। इसकी उपरी सतह दोमट एवं बालू से युक्त है एवं निचली सतह में चीका युक्त मिट्टी पायी नाती है। इसमें न्वार, बानरा, अरहर, चना आदि की खेती होती है।

## <u> 5.यम्बा समतली मिट्टी :-</u>

इस तरह की मिट्टी करछना तहसील के उत्तरी-पश्चिमी भाग में समतल रूप में पायी जाती है। यह गंगा समतली मिट्टी से काफी मिलती जुलती है। इसका स्थानीय नाम दोमट है जिसमें मोटे अनान, दालें, मटर आदि पैदा की जाती हैं।

# 6. बड़े कणों वाली मिट्टी :-

यह मेजा, बारा के दक्षिणी-पश्चिमी भाग एवं करछना के दक्षिणी भाग में पायी जाती है। इसकी उत्पत्ति बेलन, सेवती, टौंस आदि नदियों के द्वारा दक्षिण के निन्ध्य क्षेत्र से बहाकर लाये गये अवसादों से हुई है। इस मिट्टी की उपरी परत दोमट और निचली परत हल्के से भारी चीका से बनी है। इसकी उत्पादन शक्ति अच्छी है किन्तु जल की कमी से उत्पादकता कम हो जाती है। सिंचाई की सुविधा के साथ चावल छोड़कर सभी कसलें हो जाती हैं।

### <u> ७. गहरी काली मिट्टी</u>:-

यमुनापार क्षेत्र में काली मिट्टी बारा तहसील के मध्य पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग में, करछना के दक्षिण पश्चिम भाग में एवं मेजा के सम्पूर्ण दक्षिण भाग में विस्तृत है। इसका निर्माण विन्ध्यन जमाव से हुआ है। इस प्रकार की



फोटो प्लेट न0 1-अपरदन द्वारा असमतल भूमि, देवघाट बनहा गाँव, कोरांव इलाहाबाद



फोटो प्लेट न0 2- खड़ा कटाव. जवाइन गाँव कोरांव इलाहाबाद

मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ होती है किन्तु बिना सिंचाई के किसी भी फसल का उत्पादन असम्भव हो जाता है। चना, मटर, गेहूं, जौ, बानरा आदि मुख्य फसलें पैदा की नाती हैं।

# मृदा अपरदन एवं मुदा संरक्षण की समस्या

यमुना पर क्षेत्र में मृदा अपरदन एक विकराल समस्या है जिसका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र का असमतल होना एवं विभिन्न निदयों एवं नालों के बहाव क्षेत्र से युक्त होना है। मृदा अपरदन का अर्थ जल किया द्वारा किसी स्थल की मृदा का एक स्थल से उठाकर दूसरे स्थल पर ले जाना होता है। भारत में मृदा अपरदन कई जगहों पर एक गम्भीर समस्या हैं।

इस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या मुख्यतया विभिन्न निदयों के प्रवाह क्षेत्रों में पायी नाती है और मृदा संरक्षण का कार्य केवल मात्र कृष्य भूमि में होता है। मुख्यतया इस क्षेत्र का मृदा अपरदन लपरी, बेलन, टौंस यमुना एवं गंगा निदयों एवं विन्ध्य तथा रीवां कगार क्षेत्र में होता (फोटो प्लेट निष्ठ १,2) अध्ययन क्षेत्र में मृदा अपरदन के मुख्य कारक निम्न है-

- 1. भारी और मूसलाधार मानसूनी वर्षा
- 2. नदी किनारों का वन नाशन और दालदार क्षेत्र
- 3. त्रुटिपूर्ण कृषि पवन्धन

अन्य प्रभावित क्षेत्र जिनका उपयोग पुनर्ग्रहण के पश्चात अच्छे ढंग से हो सकता है उन्हें छोड़ दिया गया है। इन क्षेत्रों में भी संरक्षण कार्य प्रभावी ढंग से प्रारम्भ किए जाने चाहिए। मुदा संरक्षण की कुछ विधियों का उल्लेख निम्न है:-

- 1. समोच्च रेखीय जुताई
- 2. फसल प्रतिरूप और फसल व्यवहार में बदलाव

- 3. सीढीदार बहाव नियंत्रण
- 4. उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाना
- 5. नदी तटबन्धन
- 6. गिदरी को घारा और वृक्षों से ढके रहना
- 7. रतड़े ढालों पर चट्टानी कटाव को रोकना
- 8. खिना सिंचाई क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के किए पूर्वोपाय करना इत्यादि।

### खनिज संसाधन

यमुना पार क्षेत्र खिनिन संसाधन की दृष्टि से सम्पन्न नहीं हैं। कांच बालुका, इमारती पत्थर, ईंट बनाने की मिट्टी आदि ही यहां पाए नाने वाले प्रमुख खिनिन हैं। बारा तहसील के शंकरगढ़, लोहगरा में सबसे अच्छे कांच बालुका का निक्षेप पाया नाता है, निसमें भुर भुरे बलुआ पत्थर से सफेद बालू भी प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का अधिकांश पत्थर गिट्टी के काम आता है तथा परतदार चट्टानों से भवन निर्माण के लिए पत्थर तथा पट्टियां आदि भी निकाली नाती हैं। नदी घाटियों में निक्षेपित बालू से भवन निर्माण का कार्य होता है। करछना सहस्थेन में कंकड़ के अच्छे निक्षेप पाए नाते हैं।

### पाङ्क्षेतक वनस्पति

प्राकृतिक वनस्पति, जिसे 'हरा सोना ' भी कहा जाता है, प्रकृति की एक मूल्यवान देन है। प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने वाले पेड़ पौधों तथा घास आदि की सघन आकृति को वन कहते हैं। अध्ययन क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति पर सबसे अधिक प्रभाव जलवायु, मृदा स्थानकृति तथा प्रकाश अविध का पड़ा है। उच्च तापमान, पर्याप्त वर्षा, गहरी मिट्टी, लम्बी प्रकाश अविध ही वनस्पति के विकास में सहायक हुई है।

यमुना पार क्षेत्र के वनस्पतियों के विकास में सबसे प्रमुख योगदान नदी निक्षेपों का है। इस क्षेत्र को दो वन प्रदेशों इलाहाबाद और मेना में बांटा



गया है । इन वन क्षेत्र विभागों का 31 विकास खण्डों में बांटा गया है जिसमें 13 इलाहाबाद रेंन में एवं 18 मेना क्षेत्र रेंन के अन्तर्गत आते है। यमुना पार क्षेत्र की 20.067 हेक्टेयर भूमि वनों ढकी है निसमें 74 प्रतिशत अथवा 14895.5 हेक्टेयर भूमि मेना रेंन में तथा 26 प्रतिशत अथवा 5171.5 हेक्टेयर भूमि इलाहाबाद रेंन के अन्तर्गत आती है ।

इलाहाबाद रेंन में करछना एवं बारा तहसील के भिलोर, नूही, बनबड़ी, जनवां व्योरा, कचारी, लबनीपुर कंचनपुर, लेदार, वैरा, लोहगरा, लखनौती एवं प्रतापपुर, वन विकास खण्ड आते हैं, नबिक मेना रेंन में बिलहट, दारी, खोदर, गड़रिया, बेधापट्टी, विदेदाहा, कुसान्दा, मेना, माण्डा, मुण्ड पेला पश्चिम, मुण्ड पेल पूर्व, सलैया खुर्द, सिंहपुर खुर्द, सलैया कलां, सूवित, महुली एवं बड़ोखर विकास खण्ड आते हैं।

### वनस्पति प्रकार:-

यमुना पार क्षेत्र के वनों की सामान्य विशेषता शुष्क पर्णपाती एवं मिश्रित प्रकार की है। इसे चैम्पियन एवं सेठ ने तीन मुख्य एवं नौ उप विभागों में बांटा हे जो निम्न हैं:

- ए 1. शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन ।
  - 2. सागीन वन।
  - 3. शुष्क पतझड़ झाड़ियां।
- बी ४. कराधाई वन ।
  - 5. सलाई वन ।
  - 6. ढाक व पलास वन।
  - ७. बांस वन ।
- सी 8. परित्यकत वन।

### 9. कृषि एवं खाली भूमि।

# <u> 1. शुष्क मिश्रित पतझड़ वन:-</u>

मेजा वन क्षेत्र में बड़ोखर एवं महुली वनीय विकास खण्ड के चारों और 533.2 हेक्टेयर क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो विन्ध्य संरचना के कैमूर सिरीज पर पाए जाते हैं। धरला पहाड़ के दक्षिण ढाल पर भी ऐसे वन पाए जाते हैं। इसके प्रमुख वृक्ष महुआ, खैर, ऑवला, पलास, जामुन, करौदा, बेहरा, बेर, नीम, बबूल, सेमर आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

### 2. सागीन वन :-

अध्ययन क्षेत्र के मेना वन क्षेत्र में वेदी बेल्ट ब्लाक में 157.8 हेवरेयर क्षेत्र में इस तरह के वन पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक रूप से नहीं उगते बिल्क कृत्रिम रूप से लगाए जाते हैं। सागौन के अलावा कहीं-कहीं साल एवं तेंदू पलास एवं ककोर भी पाए जाते हैं।

### 3. शुष्क पतझड़ झाड़ियां :-

यमुना पार के पथरीली सतह पर शुष्क जलवायु क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पित पाई जाती है। इस तरह की वनस्पित इलाहाबाद वन क्षेत्र में 3881.4 हेक्टेयर एवं मेजा रेंज में 8444.1 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है अर्थात दोनों वन क्षेत्रों में 12825.5 हेक्टेयर क्षेत्र घेरे हुए है। इसमें हरसिंगार, कटई, करौदा, इरखेरा आदि प्रमुख वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं।

### 4. <u>कराधाई वन</u> :-

मेजा रेंज के बड़ोरवर एवं महुली ख्लाक वनों में 782.0 हेवटेयर क्षेत्र में यह वन पाये जाते हैं जो शुष्क एवं कम गहरी मिट्टी में पाएं जाते हैं।

# ५. सलाई वन :--

यह वन उ.प्र. एवं म.प्र. की सीमा पर पर्वतों के समतल चोटियों के दालों पर 311 हेक्टेयर क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह प्रमुखतः बड़ोखर ब्लाक में पाया जाता है।

#### ६. पलास वन :-

इस प्रकार के वन मिटयार मिट्टी में पाए जाते हैं। इन वृक्षें की उंचाई बहुत कम होती है। यह मेजा वन क्षेत्र में 127.8 हेक्टेयर और इलाहाबाद वन क्षेत्र में 10.8 हेक्टेयर क्षेत्र पर विस्तृत है।

#### 7. बांस वन :-

यह इलाहाबाद रेंज के ओसा ब्लाक में तथा मेजा रेंज के सिंहपुर ब्लाक में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। राम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के 345.6 हेन्हेयर क्षेत्र में इस प्रकार के वन फेले हुए हैं।

इस प्रकार सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र सामान्य रूप से पहाड़ी भागों में झाड़ीदार वृक्ष नैसे- ढाक, झरबेरी, आंवला, सलाई, काकोरी, बबूल आदि वृक्ष जबिक मैदानों में बाग के रूप में आम, नीम, शीशम, महुआ, पीपल, गूलर आदि कहीं-कहीं तेंद्र वृक्षें की बहुलता पायी जाती है जिसकी पत्तनी से बीड़ी बनाई जाती है।

### जनसंख्या

प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तथा देश की ओघोगिक और व्यापारिक उन्नित के लिए ननसंख्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के परीक्षण के बाद हमें मानवीय संसाधनों का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि मानव किसी अध्ययन का केन्द्र बिन्दु होता है। पृथ्वी पर सभी कार्य-कलाप मनुष्य के ही इर्द-गिर्द घूमते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग तथा देश की औघोगिक एवं व्यापारिक उन्नित के लिए

जनसंख्या का अध्ययन किया गया है। प्राकृतिक संसाधन कि मानव ही अपनी आवश्यकतानुसार दोहित कर अपना आर्थिक सामाजिक एवं सिंह्कृतिक विकास करता है। मानव, सांस्कृतिक विकास के मूल्यांकन का सबसे प्राथमिक और शिवतशाली तत्व है, क्योंकि किसी भी संसाधन की सार्थकता केवल लोगों के ही सन्दर्भ में, जो उसे प्रयोग करता है, विधारित की जाती हैं।

यह मानचीय संसाधन लोगों की संख्या से नहीं बल्कि उसके ज्ञान क्षमता और उसके जीवनस्तर द्वारा निर्धारित होता है क्योंकि किसी विशिष्ट जनसंख्या प्रतिरूप के निर्धारण एवं स्थायीकरण में इनका मुख्य योगदान होता है ।

जनसंख्या की भौगोलिक व्याख्या शुद्ध जनांकिकीय अध्ययन से पृथक है क्योंकि इसके द्वारा मानव तथा उसके अधिवास के अन्तर्सम्बन्धों का ज्ञान होता है, जिससे किसी वामीण अर्थव्यवस्था में जनसंख्या समस्या को समझने में सहायता मिलती है ।

## जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या में थीमी वृद्धि से एक मजबूत जनशिवत तैयार होती है जो किसी प्रदेश के आर्थिक विकास हेतू विश्वसनीय संसाधन होती है, जबिक जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि से किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के भयावह परिणाम होते हैं। इसके द्वारा कभी-कभी घोर अभाव एवं गरीबी की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार किसी प्रदेश के सन्तुलित विकास हेतु जनसंख्या का सन्तुलित स्वर ही आवश्यक होता है।

सर्वप्रथम 1847 में पुलिस एवं राजस्व विभाग द्वारा इलाहाबाद जिले की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया। उसके बाद 1853 और 1865 की जनसंख्या में अल्प वृद्धि हुई, लेकिन 1872 की जनगणना में दुर्भिक्ष एवं रोग के कारण कमी हुई। अध्ययन क्षेत्र की तालिका (2.111) देखने से यह स्पष्ट होता है कि 1911 से 1921 तक हास हुआ, जबकि उसके बाद लगातार वृद्धि हुई है।

अध्ययन क्षेत्र की दशकीय जनसंख्या वृद्धि देखने से स्पष्ट होता है कि 1911 से 1921 के बीच 2.43 प्रतिशत का हास हुआ जिससे जनसंख्या 333273 से घटकर 1921 में 325587 हो गई। सर्वाधिक हास मेजा तहसील में 4.90 प्रतिशत तथा सबसे कम हास 0.7 प्रतिशत करछना तहसील में रहा। इसका कारण महामारियां जैसे प्लेग, हैजा एवं इन्फ्लुएंजा था। क्षेत्र की आर्थिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के साथ 1921 से 1931 के बीच जनसंख्या में 2.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। करछना में सर्वाधिक वृद्धि 3.9 प्रतिशत एवं मेजा में न्यूनतम वृद्धि 0.39 प्रिता थी।

1931 से 41 के दशक में क्षेत्र की जनसंख्या में 14.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। सर्वाधिक वृद्धि करछना में 14.76 प्रतिशत जबकि मेजा में 14.56 प्रतिशत रही।

1941 से 51 के बीच पिछले दशक की तुलना में 1.13 प्रतिशत की कमी रही जबकि 1951 से 61 के दशक में वृद्धि पुनः 25.14 प्रतिशत पहुंच गयी जिसका कारण आजादी के उपरान्त मानव सुविधाओं में वृद्धि था।

1961 से 71 के बीच एक बार पुनः जनसंख्या में पिछले दशक की तुलना में 1.45 प्रतिशत की कमी रही लेकिन 1971 से 81 में पुनः प्रतिवर्ष 3.12 प्रतिशत की वृद्धि से जनसंख्या 670891 के स्थान पर 880009 हो गई।

1981 से 91 के बीच जनसंख्या बढ़कर 1144385 हो गई, जो 1981 की अपेक्ष 264376 अधिक थी। दशकीय वृद्धि 36.04 प्रतिशत थी फिर भी पिछले दशक की तुलना में 1.13 प्रतिशत कम थी। तहसील रतर पर वृद्धि प्रतिशतांक मेजा में 30.25 एवं करछना में 29.25 रहा।

Table-2.III Population Growth of Trans-Yamuna Region-(1911-1991)

| Year          | Karchhana*          | Меја             |                     |                  | Trans-Yamuna Region |                  |  |
|---------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
|               | Total<br>Population | Growth<br>Rate % | Total<br>Population | Growth<br>Rate % | Total<br>Population | Growth<br>Rate % |  |
| 1911          | 170457              | -                | 163266              | -                | 333723              | -                |  |
| 1921          | 170334              | - 0.07           | 155253              | - 4.90           | 325587              | -2.43            |  |
| 1931          | 176979              | 3.90             | 155253              | 0.39             | 332849              | 2.23             |  |
| 1941          | 203118              | 14.76            | 178570              | 14.59            | 381688              | 14.67            |  |
| 1951          | 234585              | 15.49            | 198808              | 11.33            | 433393              | 13.54            |  |
| 1961          | 289889              | 23.57            | 252482              | 26.99            | 542371              | 25.14            |  |
| 1971          | 356218              | 22.88            | 314673              | 24.63            | 670891              | 23.69            |  |
| 1981          | 458992              | 28.85            | 421017              | 33.79            | 880009              | 31.17            |  |
| 1991          | 596002              | 29.85            | 548383              | 30.25            | 1144385             | 30.04            |  |
| 1911-<br>1991 | 2656574             | 249.69           | 2388322             | 235.88           | 5044896             | 242.91           |  |

<sup>\*-</sup> The Population of Karchhana included the Population of Bara and Karchhana Tehsil as Bara Tehsil was created in 1984.

Source-1. Census of District Allahabad (1951,1961,1971,1981)

- 2.Gazetteers of Allahabad District (1911-1986) 3.Census of Allahabad.



राज् 1991 में अध्ययन क्षेत्र की भागीण एवं नगरीय जनसंख्या की वितरण तालिक (2.1V) को देखने से क्षेत्र की सकल जनसंख्या 1237709 में नगरीय जनसंख्या 93324 है जिसका प्रतिशतांक भाग 7.54 प्रतिशत है। नगरीय जनसंख्या क्षेत्र के पांच कर्षों- नेनी, भारतगंज, शंकरगढ़, रिस्सा एवं कोरांच में वितरित है। इनमें सबसे बड़ा केन्द्र नैनी 53436 जनसंख्या वाला एवं सबसे छोटा कोरांच 7832 जनसंख्या वाला है।

Table –2.IV

Rural And Urban Population Of Trans-Yamuna Region-1991.

| SI.No. | Name of Tehsil / Town |          | Population |           |  |  |  |  |
|--------|-----------------------|----------|------------|-----------|--|--|--|--|
|        |                       | Rural    | Urban      | Total     |  |  |  |  |
| 1.     | Bara                  | 2,14,870 | 10,662     | 2,25,532  |  |  |  |  |
|        | Shankergarh           | -        | 10,662     |           |  |  |  |  |
| 2.     | Karchhana             | 3,81,132 | 53,436     | 4,34,568  |  |  |  |  |
|        | Naini                 | -        | 53,436     |           |  |  |  |  |
| 3.     | Meja                  | 5,48,383 | 29,226     | 5,77,607  |  |  |  |  |
|        | Sirsa                 | -        | 8,929      |           |  |  |  |  |
|        | Bharatganj            | -        | 12,465     |           |  |  |  |  |
|        | Koraon                | -        | 7,832      |           |  |  |  |  |
|        | Region                |          |            | 12,37,709 |  |  |  |  |

#### Source :-

- 1. Census Office, Allahabad (Unpublished).
  - 2. Director of Census Operation, Lucknow.

| •                    | Table – 2.V      |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| Trans-Yamuna Region, | Density of Rural | Population-1991. |

| SI.<br>No. | Development<br>Block | Area<br>(Km²) | Population | Arithmetic Density | Agricultural Density |
|------------|----------------------|---------------|------------|--------------------|----------------------|
| 140.       |                      |               | 4 07 477   |                    |                      |
| 1.         | Chaka                | 138           | 1,27,177   | 921                | 1183                 |
| 2.         | Karchhana            | 243           | 1,54,822   | 637                | 680                  |
| 3.         | Kaudhiara            | 176           | 99,133     | 563                | 506                  |
| 4.         | Jasra                | 253           | 1,12,318   | 444                | 475                  |
| 5.         | Shankergarh          | 475           | 1,02,552   | 216                | 335                  |
| 6.         | Koraon               | 634           | 1,67,574   | 264                | 265                  |
| 7.         | Manda                | 414           | 1,32,309   | 319                | 487                  |
| 8          | Meja                 | 484           | 1,17,250   | 242                | 376                  |
| 9          | Uruva                | 182           | 1,31,295   | 721                | 754                  |
|            | Region               | 2,999         | 11,44,385  | 381                | 464                  |

1. Census Office, Allahabad (Unpublished).

### जनसंख्या का स्थानिक वितरण :-

किसी प्रदेश में जनसंख्या के वितरण प्रतिक्रप के लिए भौगोलिक आकृतियां अत्यधिक जिम्मेदार होती हैं। मानव और उसका पर्यावरण सम्बन्ध सांस्कृतिक भूदृश्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसा कि कायस्थ<sup>10</sup> ने भी कहा है कि जनसंख्या का वितरण अच्छी कृषि, भूमि और जल की उपलब्धता पर निर्भर होता है।

यमुना पार के सन्दर्भ में जनसंख्या का वितरण मानचित्र 2.7 देखने से यह रूपष्ट होता है कि क्षेत्र का समतल पूर्वी किनारे वाला भाग अधिक संकेन्द्रित है नबिक दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग पहाड़ी एवं अनुपनाउ होने के कारण अल्प संकेन्द्रित है। अध्ययन क्षेत्र में कुछ स्थानों पर नगरीयता के कारण जनघनत्व अधिक है नो सारणी (2.IV) से रूपष्ट है।

आंकिक ननसंख्या घनत्व प्रतिइकाई क्षेत्रफल ननसंख्या का घोतक है जो किसी इकाई भूमि में मानव अनुपात को व्यक्त करता है। यगुना पार क्षेत्र का औसत घनत्व 381 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है निसमें चाका विकास खण्ड का सर्वाधिक जनघनत्व 921 व्यक्ति/वर्ग कि.मी. है

Table-2.VI

Rural Sex Ration of Trans-Yamuna Region-1991.

| SI. No. | Development <sup>,</sup><br>Blocks | % of Total      | Population | Sex Ratio<br>Female/1000 |
|---------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|
|         | Diocks                             | Male % Female % |            | Males                    |
| 1.      | Jasra                              | 53.75           | 46.25      | 860                      |
| 2.      | Shankergarh                        | 53.21           | 46.79      | 879                      |
| 3.      | Chaka                              | 54.28           | 45.72      | 842                      |
| 4.      | Karchhana                          | 53.73           | 46.27      | 861                      |
| 5.      | Kaudhiara                          | 53.39           | 46.61      | 873                      |
| 6.      | Koraon                             | 53.46           | 46.54      | 870                      |
| 7.      | Manda                              | 52.77           | 47.23      | 895                      |
| 8.      | Meja                               | 53.48           | 46.52      | 869                      |
| 9.      | Uruva                              | 52.41           | 47.59      | 908                      |
|         | Region                             | 53.39           | 46.61      | 873                      |

Census Office, Allahabad (Unpublished).

नबिक न्यूनतम ननघनत्व शंकरगढ़ विकास खण्ड ( 216 व्यक्ति/वर्ग कि. मी.) है। तालिका (2.V)

किसी क्षेत्र का कृषि घनत्व कुल क्षेत्रफल में कृषि में लगी जनसंख्या का घोतक है। अध्ययन क्षेत्र का औसत कृषि घनत्व 464 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है निसमें सर्वाधिक कृषि घनत्व चाका ब्लाक का 1183 व्यक्ति/वर्ग कि.मी. है। तथा न्यूनतम कृषि घनत्व कोरांव ब्लाक का 265 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व का न्याय पंचायत स्तर पर अवलोकनकरने से स्पष्ट होता है कि करछना तहसील के चाका विकास खण्ड में 'चकबाबुरी अलीमाबाद ' न्याय पंचायत में सर्वाधिक जनघनत्व 1494 प्रतिशत वर्ग कि.मी. है। एवं न्यूनतम जनघनत्व बारा तहसील के शंकरगढ़ ब्लाक में गोल्हैया न्याय पंचायत 160 व्यक्ति वर्ग कि.मी. है।

मानचित्र 2.8 में जनघनत्व के अनुसार अध्ययन क्षेत्र को निम्न चार वर्गों में विभाजित किया गया है -

प्रथम वर्ग 0-250 व्यक्ति/वर्ग कि.मी. से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में षारा की 8 एवं मेजा तहसील की 11 न्याय पंचायतें सिम्मिलित हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत शंकरगढ़, माण्डा, मेजा, कोरांव ब्लाक के कुछ भाग सिम्मिलित किए जाते हैं। इसमें क्षेत्र का 36.7 प्रतिशत भाग आता है जिसमें 19 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है।

मध्यम वर्ग के अन्तर्गत 251 से 200 व्यक्ति/वर्ग कि.मी. ननसंख्या को रखा गया है निसके अन्तर्गत बारा तहसील की 9, करछना की 7 एवं मेना की 11 न्याय पंचायतें सिम्मिलत हैं। इसमें कुछ क्षेत्रफल का 36.9 प्रतिशत भाग एवं 31.6 प्रतिशत ग्रामीण ननसंख्या निवास करती है। इसमें बारा तहसील का सम्पूर्ण नसरा, शंकरगढ़ का उत्तरी-पूर्वी भाग, कौधियारा का अधिकांश भाग चाका करछना का कुछ भाग मध्यम नन घनत्व के अन्तर्गत आते हैं।

तृतीय वर्ग के अन्तर्गत 501 से 1000 व्यक्ति/वर्ग कि.मी. जनसंख्या को सिमिलित किया गया है जिसमें सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का 24 प्रतिशत भाग एवं जनसंख्या का 42 प्रतिशत भाग बसा हुआ है। इसमें करछना की 16, मेना की 12 एवं बारा तहसील की दो ज्या पंचायत सीमिलित हैं। उखना विकास खण्ड की लेहड़ी न्याय पंचायत में 998 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. पाए नाते हैं।



Fig. 2.9

चतुर्थ वर्ग में 1000 से उपर व्यक्ति/वर्ग कि.मी. क्षेत्र में सिम्मिलित किया गया है जिसमें चाका की चार न्याय पंचायत, माण्डा की 1 न्याय पंचायत सिम्मिलित हैं। इसमें सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का 2.4 प्रतिशत भाग एवं 7.3 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इसमें चाका की चकबाबुरी न्याय पंचायत 1494 व्यक्ति/वर्ग कि.मी. में संवधिक एवं उसके बाद कमशः सरंगापुर 1081, देवरी तालुका 1054, बगवना 1046 एवं मेहबा कला 1010 व्यक्ति/वर्ग कि.मी. न्याय पंचायतों का स्थान है।

# लिंगानुपात एवं साक्षरता

जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक दशाओं की व्याख्या में सीधा प्रभाव डालने के लिए लिंगानुपात महत्वपूर्ण है। लिंगानुपात से हमारा सम्बन्ध पुरूष-स्त्री की संख्या में अनुपात से हैं। इसके अन्तर्गत प्रति हजार पुरूषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। अति विंगानुपात सामाजिक विकास एवं उच्च साक्षरता का प्रतिकल है जबकि कम लिंगानुपात सामाजिक पिछड़ापन, अशिक्षा एवं ख़दिवादिता का घोतक है।

सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का औसत लिंगानुपात 873 महिला / 1000 पुरूष है इसका मुख्य कारण महिलाओं की मृत्युदर अधिक है। सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या में 53.39 प्रतिशत चाका विकास खण्ड में पाये नाते हैं नबिक सबसे कम पुरूष 52.41 प्रतिशत उरुवा उरुवा विकास खण्ड में हैं। इसके विपरीत महिलाओं की सबसे न्यादा संख्या 47.59 प्रतिशत उरुवा विकास खण्ड में एवं सबसे कम 45.72 प्रतिशत चाका विकास खण्ड में पायी नाती है नो सारणी 2.VI से स्पष्ट है।

साक्षरता जनसंख्या का वह सामाजिक पक्ष है जिसमें उसके गुण का बोध होता है। किसी भी क्षेत्र की साक्षरता उसके तीन कारकों- आर्थिक, सामाजिक तथा थार्मिक द्वारा प्रभावित होती हें वस्तुतः साक्षरता का सीधा सम्बन्ध उच्च स्त्री शिक्षा एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्थ से होता है। इसलिए ग्रामीण विकास और साक्षरता का सीधा सम्बन्ध होता है।

नहां भारत की साक्षरता 52.11 प्रतिशत है वहीं इलाहाबाद निले की साक्षरता 42.7 प्रतिशत है जिसमें यमुना पार क्षेत्र की औसत साक्षरता केवल 28. 86 प्रतिशत ही है नो देश और निले से काफी कम है। महिलाओं की अपेक्षा पुरूष न्यादा शिक्षत है यथा पुरूषों की साक्षरता 81.07 प्रतिशत और महिलाओं की 18.93 प्रतिशत ही हैं तालिका 2.VII से भी स्पष्ट होता है कि यमुना पार क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा है।

Table-2.VII

Rural Literacy of Trans – Yamuna Region –1991

| SI. No. | Development | %of       | Total       | % of Total Literates |        |  |
|---------|-------------|-----------|-------------|----------------------|--------|--|
|         | Blocks      | Literates | Illiterates | Male                 | Female |  |
| 1.      | Jasra       | 29.96     | 70.04       | 78.20                | 21.80  |  |
| 2.      | Shankergarh | 27.06     | 72.94       | 76.47                | 23.53  |  |
| 3.      | Chaka       | 32.37     | 67.63       | 75.90                | 24.10  |  |
| 4.      | Karchhana   | 31.50     | 68.50       | 82.35                | 17.65  |  |
| 5.      | Kaudhiara   | 23.00     | 77.00       | 85.78                | 14.22  |  |
| 6.      | Monda       | 28.37     | 71.63       | 83.67                | 16.33  |  |
| 7.      | Meja        | 27.50     | 72.50       | 83.43                | 16.57  |  |
| 8.      | Koraon      | 23.54     | 76.46       | 83.96                | 16.04  |  |
| 9.      | Uruva       | 35.65     | 64.35       | 80.60                | 19.40  |  |
|         | Region      | 28.86     | 71.14       | 81.07                | 18.93  |  |

Census Office, Allahabad (Unpublished ).

Table- 2.VIII

Area Based Villages- 1991.

| Area<br>Category( |      |                    | Per  | cent of | Total Nu | mber o | f Village | :S   |      |      |
|-------------------|------|--------------------|------|---------|----------|--------|-----------|------|------|------|
| Km <sup>2</sup> ) |      | Development Blocks |      |         |          |        |           |      |      |      |
|                   |      |                    |      |         |          | Mej.   | Uru.      | Reg. |      |      |
| <1                | 23.4 | 36.5               | 58.7 | 34.3    | 20.7     | 19.0   | 52.5      | 28.3 | 49.2 | 36.0 |
| 1-2               | 33.0 | 24.6               | 19.1 | 34.3    | 34.2     | 27.6   | 25.1      | 23.3 | 30.0 | 27.2 |
| 2 - 4             | 26.0 | 22.7               | 19.8 | 23.7    | 29.3     | 29.6   | 13.1      | 29.5 | 14.2 | 23.0 |
| 4 - 8             | 15.0 | 13.4               | 01.5 | 04.6    | 15.8     | 18.6   | 05.5      | 12.0 | 05.8 | 10.5 |
| 8 - 16            | 02.6 | 02.8               | 8.00 | 03.1    | -        | 04.3   | 03.3      | 06.9 | 8.00 | 03.0 |
| 16 - 32           | -    | -                  | -    | -       | -        | 00.9   | -         | -    | -    | 00.2 |
| > 32              | -    | -                  | -    | -       | -        | -      | 00.5      | -    | -    | 00.1 |

Director of Census Operation, Lucknow.

विकास खण्डों में सर्वाधिक शिक्षात उर्ख्वा में 35.65 प्रतिशत, जबिक सबसे कम शिक्षात 23.1 प्रतिशत कींधियारा ब्लाक में हैं क्षेत्र में पुरुषों में सबरो ज्यादा साक्षरता कींधियारा ब्लाक की 85.78 प्रतिशत है तथा सबसे कम पुरुष साक्षर चाका विकास खण्ड के 75.9 ही हैं। सर्वाधिक शिक्षत 24.1 प्रतिशत महिला चाका ब्लाक की जबिक न्यूनतम महिला साक्षरता 14.22 कींधियारा ब्लाक में पायी नाती है।



Fig. 2.10

#### जनसंख्या पक्षेपण

जनसंख्या प्रक्षेपण वह विधि है जिससे किसी प्रदेश की निश्चित समयाविध की भावी जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाया ना सकता है। प्रक्षेपण का एक दृढ़ सामाजिक आर्थिक आधार है क्योंकि यह नियोनकों एवं सरकारी तंत्र को भावी भाग एवं आपूर्ति सम्बन्धों को पूर्व में ही निर्धारित करने में राहयोग देता है तथा संसाधनों के उपयोग एवं उत्पादन तंत्र के पुनर्गठन हेतु एक यन्त्र का कार्य करता है। जनसंख्या प्रक्षेपण निम्नलिखित विधि से प्रकिया को पुनर्सगठित करने के लिए योजना परिकलित किया जाता है -

 $r = (P_2 - P_1)/t/(P_2 - P_1)/2 X100$ 

जहां r = परिवर्तनदर

P1 = वर्तमान जनसंख्या आकार

P2 = भावी समय में जनसंख्या आकार

t = P1 और P2 के मध्य की समयाविध

यह ओसत गणितीय सूत्र वार्षिक आधार पर वृद्धि दर को औसत जनसंख्या आकार के काल पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। तथा यह परिवर्तन दर एक निश्चित समयाविध हेतु ही लागू होता है। उपरोक्त सूत्र के अनुसा यमुनापार प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 2.69 प्रतिशत रही जिसका परिकलन निम्न हैं -

 $r = (P_2 - P_1)/t / (P_2 - P_1)/2 X100$ 

r = (1144385-880009)/10 / (1144385+880009)/2 X 100

 $r = 26437.6/1012197 \times 100$ 

r = 2.6 % होगी ।

1991 की जनगणना के अनुसार यमुना पार क्षेत्र की जनसंख्या 1144385 है अतः 1981-91 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर वार्षिक 2.6 प्रतिशत है। ( 1981 की जनसंख्या - 880009 थी।)

Table- 2.IX

Population Based Villages- 1991.

| Population<br>Size |                    |       | Pei  | rcent of | Total Nu | ımber c | of Village | es   |      |      |
|--------------------|--------------------|-------|------|----------|----------|---------|------------|------|------|------|
| (Persons)          | Development Blocks |       |      |          |          |         |            |      |      |      |
|                    | Jas.               | Shan. | Cha. | Kar.     | Kau.     | Kor.    | Man.       | Mej. | Uru. | Reg. |
| <500               | 30.9               | 55.1  | 29.6 | 26.1     | 25.6     | 35.0    | 51.3       | 42.5 | 19.8 | 37.9 |
| 500 -999           | 30.0               | 33.0  | 24.5 | 23.5     | 29.3     | 31.5    | 30.7       | 32.4 | 31.8 | 30.1 |
| 1000-1999          | 26.4               | 09.7  | 20.4 | 36.1     | 33.0     | 23.6    | 12.6       | 20.4 | 24.2 | 21.5 |
| 2000-4999          | 12.7               | 02.2  | 24.5 | 11.8     | 09.7     | 08.4    | 04.8       | 04.1 | 20.9 | 09.5 |
| > 5000             | -                  | ~     | 01.0 | 02.5     | 02.4     | 00.5    | 00.6       | 00.7 | 03.3 | 01.0 |
|                    |                    |       |      |          |          |         |            |      |      |      |

Director of Census Operation, Lucknow.

Table .IX B

Population Based Villages – 1991.

| Population - Size | Percentage of Villages | Percentage of<br>Population |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| < 500             | 37.9                   | 11.2                        |
| 500-999           | 30.1                   | 18.3                        |
| 1000-1999         | 21.5                   | 34.0                        |
| 2000-4999         | 09.5                   | 29.1                        |
| > 5000            | 01.0                   | 07.4                        |

Source :-

Director of Census Operation, Lucknow

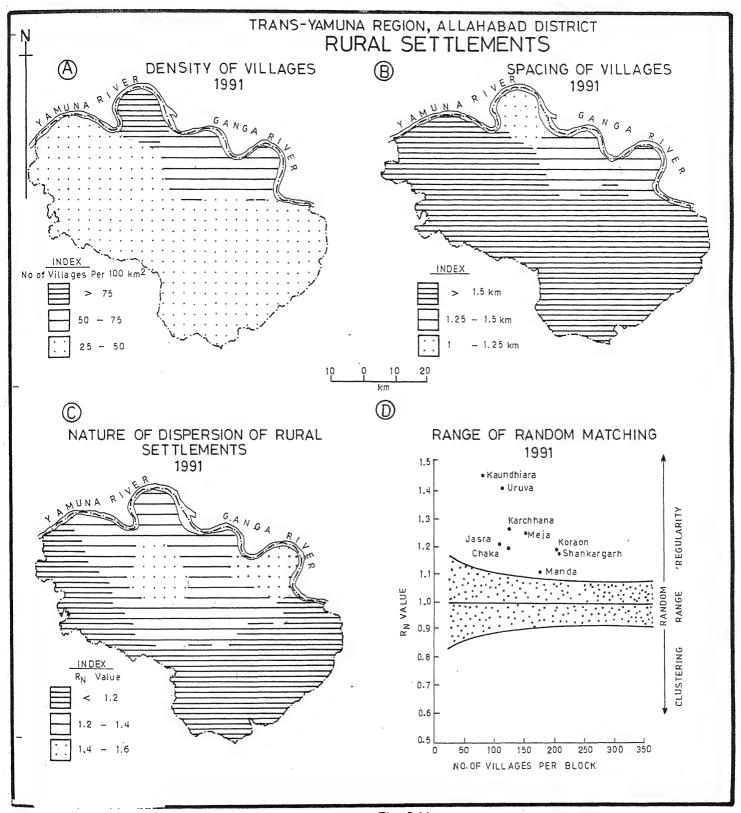

Fig. 2.11

इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि समान रूप से चकवृद्धि ब्यान की दर की तरह है जो निम्न सूत्र से परिगणित की नाएगी -

$$E = P(1 + r/100)^{n}$$

जहाँ कि

E = आकृतित जनसंख्या

P = वर्तमान जनसंख्या

r = जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर

n = E और P के बीच वर्षों की संख्या

इस सूत्र के अनुसार यमुनापार क्षेत्र की 2001 में अनुमानित जनसंख्या निम्न होगी -

 $E = 1144385 (1 + 2.6/100)^{10}$ 

= 1144385 (102.6/100) <sup>10</sup>

= 1517863.3 व्यक्ति

यदि वर्तमान 2.6 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर लगातार होती रही तो यमुनापार क्षेत्र की 1992-2001 में जनसंख्या बढ़कर 15.1 लाख हो जाएगी। अगर वृद्धि की यही दर चलती रही तो सन् 2011 में अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या 20. 12 लाख के करीब हो जाएगी, जो एक चुनौती होगी।

यदि यह तीब्र वृद्धि दर बिना रोक थाम के नारी रही तो भविष्य की सभी विकास योननाओं को ध्वस्त कर देगी। अभी भी समय है कि मानव को इस समस्या के मूल को समझना चाहिए और अध्ययन क्षेत्र की पारिस्थितिक संतुलन के लिए संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में प्रबन्धकीय स्तर पर ननसंख्या वृद्धि को रोकना होगा।

#### अधिवास प्रतिरूप

अधिवास का अर्थ मानव का गांवों एवं उसके घरों में बसाव होता है। अधिवासों के प्रकार, वितरण एवं उसके प्रतिरूप सदैव भौतिक सांस्कृतिक तत्वों से निर्धारित होते हैं। जल की उपलब्धता, उर्वरक भूमि, अच्छी स्थिति, बेहतर यातायात जाल, खनन सुविधा और औधोगिक कारखाने आदि ऐसे तत्व हैं जो किसी प्रदेश में अधिवास के स्थानिक वितरण प्रतिरूप को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। सिंह 11 के अनुसार अधिवास ऐसे मुख्य मानवीय तत्व हैं जो भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं।

सामान्यतया किसी प्रदेश के घरों का आकार प्रतिरूप सांस्कृतिक पर्यावरण एवं स्थानिक नलवायु की दशाओं के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होता है। अध्ययन क्षेत्र में निदयों के बसाव प्रतिरूप को उर्वर भूमि के साथ-साथ पेय नल, नदी परिवहन की सुविधा दी है निससे यमुना नदी के किनारे पर पाली, प्रतापपुर, सेगरी, नौडिहा, मिश्चयारी 'शोध अध्येता का पूर्व गृह ग्राम' मानपुर, कचरा, नगरवार आदि गांव रेखीय प्रतिरूप के उदाहरण हैं। इसी प्रकार गंगा नदी के किनारे पर रायपुरा (निदेशक का गृह ग्राम) तदिश्या, मैढरा, मुकुंदपुर आदि गांव हैं। टौंस नदी के किनारे पर संह्त एवं विशाल गांवों में पनासा, चौकी बगहा, भइरा, कठौली आदि ग्राम हैं। बेलन नहर एवं नदी के किनारे पर पचेरा, बरहोली, कला पाण्डेपुर, बलासिया आदि ग्राम हैं।

अध्ययन क्षेत्र में गांवों का आकार बड़ा है लेकिन उनके घनत्व में न्यूनता पायी जाती है। गांवों का औसत आकार 1.05 से 3.04 वर्ग कि.मी. के मध्य पाया नाता है। जैसा कि मानचित्र संख्या 2.10 बी से स्पष्ट है कि क्षेत्र उत्तरी पूर्वी भाग - चाका, करछना, उखवा ब्लाक के गांवों का आकार लघु क्षेत्रीय है नबिक दक्षिणी पश्चिमी भाग, मेना और कोरांव के गांवों का आकार बृहद क्षेत्रीय है। सम्पूर्ण क्षेत्र में सर्वाधिक 36 प्रतिशत गांव 0 से 1 कि.मी. के मध्य आकार वाले हैं नबिक न्यूनतम 0.1 प्रतिशत गांव ही 32 वर्ग कि.मी. से अधिक क्षेत्रफल वाले हैं। तालिका 2.8

जनसंख्या के आधार पर तालिका 2. IX A, B से स्पष्ट है कि औसत आकार 486 से 1209 व्यक्ति/गांव है। वृहद आकार वाले गांव कौंधियारा, करछना और उरुवा ब्लाक में जबकि न्यूनतम आकार के गांव शंकरगढ़ विकास खण्ड में पाये जाते हैं। करछना और उरुवा के गांव क्षेत्रफल में कम एवं घनत्व में अधिक हैं। 37.9 प्रतिशत गांव 500 से कम जनसंख्या वाले हैं तथा क्षेत्र के 1



Fig. 2.12

प्रतिशत गांव ही 5000 से अधिक जनसंख्या वाले हैं। सर्वाधिक 34 प्रतिशत जनसंख्या 1000 से 1999 जनसंख्या वर्ग वाले गांवों 21.5 प्रतिशत में ितवास करती है जबकि सबसे कम 7.4 प्रतिशत जनसंख्या 5000 से उपर जनसंख्या वर्ग वाले गांवों 1.0 प्रतिशत में निवास करती है।

अधिवास घनत्व की तालिका 2. को देखने स्पष्ट होता है कि चाका विकास खण्ड में गांवों का घनत्व गांव / 100 वर्ग कि.मी. सर्वाधिक 95 प्रतिशत है जबकि करछना एवं उस्त्वा क्षेत्र के गांव का घनत्व 50 - 80 गांव/ 100 वर्ग कि.मी. मध्यम है तथा शंकरगढ़ एवं जसरा के गांवों का घनत्व 50 से कम है।

#### अधिवासों का प्रकार :-

यमुना पार क्षेत्र को मुख्यतया निम्न तीन प्रकार के अधिवासों में बांटा ना सकता है :

- 1. सघन अधिवास
- 2. अर्द्ध-सघन अधिवास
- 3. बिखरे अधिवास

#### सघन अधिवास

अध्ययन क्षेत्र में इस तरह का अधिवास मुख्यतया गंगा यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों, काली मिट्टी के क्षेत्रों एवं अन्य निदयों के खादरों में पाया जाता है। इसके अन्तर्गत शंकरगढ़, जसरा एवं चाका ब्लाक के यमुना तटवर्ती इलाके एवं चाका, करछना एवं मेना का सुननी समोधा क्षेत्र गंगा तटवर्ती इलाके सिमिलित हैं। बीच बीच में काली मिट्टी एवं जल की उपलब्धता पर भी सघन अधिवास हैं।

### अद्ध-सघन अधिवास

इस तरह के अधिवास में जसरा ब्लाक का कुछ भाग, कौंधियारा एवं करछना का आधा भाग, सम्पूर्ण उरुवा एवं मांडा ब्लाक का उत्तरी भाग सम्मिलित हैं। निदयों की नवीन जलोढ़, समतलीय काली मिट्टी के कारण इस तरह के अधिवास पाये जाते हैं। मुख्य गांव के केन्द्र में जनसंख्या यृद्धि के कारण मुख्य बस्ती से पृथक छोटे-छोटे पूर्वों के विकास से यह बस्ती प्रकार उत्पन्न हुआ है। नवीन अधिवासों का कारण परिवहन के साधनों की उपलब्धता होता जा रहा है।

Table No. 2.10

Density of settlement in Trans Yamuna region of Allahabad district-1991

| S. No. | Blocks       | Area in Sq.<br>Kms. | Total<br>Villages | Density<br>( settlement / in 100<br>Sq. Kms.) |
|--------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1      | Chaka        | 138                 | 131               | 94.92                                         |
| 2      | Karchhana    | 243                 | 131               | 53.90                                         |
| 3      | Kaudhiara`   | 176                 | 83                | 47.15                                         |
| 4      | Jasra        | 253                 | 114               | 45.05                                         |
| 5      | Shanker Garh | 475                 | 211               | 44.42                                         |
| 6      | Koraon       | 634                 | 210               | 33.12                                         |
| 7      | Monda        | 414                 | 183               | 44.20                                         |
| 8      | Meja         | 484                 | 159               | 32.85                                         |
| 9      | Uruva        | 182                 | 120               | 65.93                                         |
|        | Region       | 3044                | 1342              | 44.08                                         |

Source: Allahabad Janpad, Sankhyikiya Patrika 1995

#### छितरे गांव

यमुना पार क्षेत्र में इस तरह के गांव काफी कम पाये जाते हैं - बाढ़ के इलाके में तथा अनुपनाउ भूमि के कारण इस तरह का अधिवास पाया जाता है। यह मुख्यतया करछना विकास खण्ड में कुचहा न्याय पंचायत में देखा जा सकता है जो बड़े कणों की अनुर्वर मिट्टी एवं जल की उपलब्धता का परिणाम हैं।

#### Reference

- 1. 1.Joshl, E.B.Ed.(1986): Uttar Pradesh District Gazetteers Allahabad (Allahabad ) P.2.
- 2. Ibid. P.3.
- 3. Regional Soil Testing Labaratory, Agricultural Department U.P. (Unpublished Report ).
- 4. Dubey, R.N. And Negi, B.S. 1968 Economic Geography of India, page 67.
- 5. Planning Report of Western Mirzapur Forest Department (1981-82 To 1991-92)
- 6. Ibid-
- 7. Singh R.L., Op CiT, P.9.
- 8. Kayastha S.C. 1964 The Himalayan Beas Basin A Study in Habitate Economy and Society B.H.U. Press, Varanasi, P.193.
- 9. Ahmad, E. 1976: Some Aspect of Indian Geography, Central Book Depot, Allahabad. P.229.
- 10. Kayastha, S.C. 1968: Kangra Valley ,India Regional Studies, R.L. Singh (ed) 21<sup>st</sup> International Geographical Congress, Culcutta ,India. P.145.
- 11. Singh, Kashinath And Singh Kailashnath: 1971 Vindyachal Baghelkhand Region in R.L. Singh (ed) India: A Regional Geography, P.635.

#### अध्याय . 3

# स्थानिक नियोजन हेतु आधरित इकाईयों (सेवा केन्द्रों ) की पहचान

परिचय: मोलिक रूप से भूगोल, धरातल के विविध रूपों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण से सम्बन्धित है। अतः भूगोलवेत्ता का मुख्य उद्देश्य विविध प्रकार के प्रदेशों को निर्धारित करना तथा धरातल की प्रादेशिक विभिन्नताओं का विवरण प्रस्तुत करना है। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययन में 'प्रदेश ' के वर्णन में दो विधियां प्रयोग की नाती हैं.

1.विभिन्न तत्वों की वितरण समांगता तथा 2. स्थानीय अन्तर्किया और प्रवाह। 1 पहले मापदण्ड का प्रयोग 'आकारननक ' प्रदेशों की पहचान में, नबिक दूसरे का प्रयोग 'कार्यान्मक ' प्रदेशों की पहचान में होता है। पहले की कल्पना स्थिर है क्योंकि निन समांगीय प्रतिक्रपों द्वारा उनका निर्माण होता है वं बन्द स्वरूप के कारण न्यूनाधिक रूप से स्थायी होते हैं नबिक दूसरे का तात्पर्य एक गतिशील खुले प्रादेशिक तन्त्र से है निसके अन्तर्गत मानव किया कलापों के स्थानिक संगठन की एकता पायी नाती है। धरातल पर कर्मीपलक्षी प्रदेशों में एक केन्द्र स्थल या गुच्छ की स्थिति होती है तथा अपने चारों ओर के ग्रामीण क्षेत्रों से परिवहन एवं संचार माध्यमों से सम्बन्धित होता है। इस प्रकार केन्द्रस्थल परिवहन नाल एवं समीपवर्ती ग्राम्य क्षेत्र, कर्मीपलक्षी प्रदेशों के प्रमुख घटक है। यद्यपि प्रदेशों की पहचान हेतु उपरोक्त दोनों विधियां एक दूसरे की विरोधी नहीं हैं बिक्क एक दूसरे की पूरक हैं एवं भूगोलवेत्ता के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं।

### संकल्पना :

सेवा केन्द्र और गृन्धिल प्रदेश की संकल्पना का मूलाधार 'किस्टालर ' द्वारा संस्थापित एवं 'लश ' द्वारा विस्तारित 'केन्द्र स्थल सिद्धान्त ' हैं। सेवा केन्द्र उन केन्द्रीय अधिवासों की तरह हैं जो नगर की आबाद जनसंख्या को सेवा प्रदान करने के साथ साथ सम्बद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या की मांग एवं आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है।

सेवा केन्द्र संयोग से नहीं उत्पन्न होते बिट्क ये अपने चारों ओर रिथत क्षेत्रों की आवश्यकता एवं मांग की पूर्ति हेतु उत्पन्न होते हैं। जैफरसन् के अनुसार केन्द्र स्थल अपने आप उत्पन्न नहीं होते बिट्क ग्रामीण क्षेत्र उन्हें उन कार्यों को करने हेतु उत्पन्न करते हैं, जो उनमें अवश्य होने चाहिए। इसके अलावा सेवा केन्द्र मात्र भौतिक रूप से ही केन्द्रीय नहीं होते बिल्क वे अपने कार्यों एवं सेवाओं के आधार पर समीपवर्ती जनसंख्या की मांग एवं आवश्यकताओं के भी केन्द्र होते हैं। इस प्रकार सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता मात्र भौतिक न होकर कर्मोपलक्षी है। यह सेवा केन्द्र समीपवर्ती ग्रामय क्षेत्रों हेतु रोजगार, व्यवसाय एवं व्यापार के अवसर भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार सेवा केन्द्रों के चारों ओर उनका सेवा क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र रिथत होता है निसका आकार उस केन्द्र की सेवा क्षमता पर आधारित होता है। इस प्रभाव क्षेत्र में सेवा केन्द्र की सेवा क्षमता पर आधारित होता है। इस प्रभाव क्षेत्र में सेवा केन्द्र द्वारा उत्पन्न मानव के विविध सामाजिक आर्थिक किया कलापों का विशाल स्थानिक संगठन एवं कर्मोपलक्षी एकता मिलती है। सेवा क्षेत्र का आकार एवं विस्तार क्षेत्र विशेष की सामाजिक आर्थिक रिथति एवं सेवा केन्द्र की कार्यात्मक रिथति का आधारित होता है।

केन्द्रापसारी एवं केन्द्राभिसारी शिवतियाँ सेवा केन्द्रों तथा उनके प्रभाव क्षेत्रों को एक विशिष्ट कर्मोपलक्षी इकाई के रूप में संगठित करती है। जिसके अन्तर्गत मानव किया कलापों का एक विशिष्ठ स्थानिक संगठन होता है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में विविध वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति स्थानिक उपयुक्तता एवं विपणन मूल्य के क्षेत्र में सेवा केन्द्र का एकाधिकार होता है। बेरी' का यह कथन सत्य है कि सेवा क्षेत्रों का आकार जनसख्या धनत्व अथवा समीपवर्ती क्षेत्र की कय शिवत के धनत्व के आधार पर परिवर्तित होता है। इस प्रकार सेवा केन्द्रों एवं उनके प्रभाव क्षेत्रों के अन्तरसम्बन्ध के माध्यम से सांस्कृतिक भूदृश्य की विविध पहलुओं का ज्ञान होता है। जो भूगोलवेत्ता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस स्थानिक अन्तरसम्बन्ध का उपयोग प्रदेश विशेष के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु नियोजन तैयार करने में हो सकता है।

# पुनरावलोकन :

केन्द्रीय स्थल और सेवा क्षेत्र की संकल्पना सर्वप्रथम 1826 में वानध्यूनेन हैं। उद्भूत 'डर आइसोलीर्टेस्टैन्ट ' (पृथक प्रदेश सिद्धान्त) पर आधारित है। जब इन्होंने बाजार केन्द्र के चारों ओर वलयाकार भूमि उपयोग प्रतिरूप के आधार पर 'भौगोलिक लागत सिद्धान्त ' प्रतिपादित किया। बाद में ग्राडमेन ने भी 1916 में दावा किया कि नगर की मुख्य भूमिका समीपवर्ती ग्राम्य क्षेत्रों का केन्द्र होने में तथा स्थानीय वाणिन्य को वाह्य विश्व से नोइने में होती है। गालिपन और कोल्ब 1 ने भी ग्राम्य और शहर क्षेत्र के सेवा संबंधों के बारे में भी मिलते नुसते विद्यार व्यक्त किये।

सर्वप्रथम 1933 में किस्टालर<sup>12</sup> ने दक्षिणी नर्मनी के केन्द्रीय स्थलों के अध्ययन में केन्द्रीय स्थल और सहायक क्षेत्रों के सेवा सम्बन्धों की व्याख्या और स्पष्टीकरण के लिए व्यापक प्रयास किया। लश<sup>13</sup> ने 1954 में किस्टालर के कार्य ओर निष्कर्ष का प्रवित्तत किया। इन लोगों ने १९५४ में सेवा केन्द्रों एवं उनके समीपवर्ती क्षेत्रों के मध्य प्रभावी कार्यात्मक अन्तरिकया हेतु न्यून स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सेवा केन्द्रों एवं उनके प्रभाव क्षेत्रों की स्थानिक पदानुकम को प्रस्तुत किया। आर्० ई० डिकिन्सन <sup>14</sup> तथा रमेल्स <sup>15</sup> ने भी पूर्वी एग्लिमा तथा इंगलैंड और वेल्स में नगर तथा ग्राम्य क्षेत्रों के अन्तर्सवंधों की व्याख्या हेतु केन्द्र स्थलों पर उपलब्ध कार्यात्मक अवसरों को ही आधार बनाया। कैरोन ने पूर्व अफीका और स्वीटनरलैंड में सेवा केन्द्रों के सात श्रेणियों के निर्धारण हेतु सेवाओं एवं संस्थानों की संख्या को ही आधार बनाया। बुश और बेंसी<sup>17</sup> ने माना कि पश्चिम विकान्सिन और दक्षिणी इंगलैंड में ग्राम्य सेवा केन्द्रों के निर्धारण हेतू केन्द्रों के कार्यात्मक विशेषताओं को ही आधार बनाया। कारटर<sup>18</sup> ने वेल्स में केन्द्र स्थलों के त्रिस्तरीय निर्धारण हेत् इसी प्रकार के चरों को आधार बनाया। एफ पेरोकस<sup>19</sup> ने 1955 में आर्थिक तंत्रों के मूल्यांकन हेत् अपना 'विकास धुव सिद्धान्त ' प्रतिपादित किया तथा भावात्मक आर्थिक धरातल पर स्थित नगरों को विकास धुव की संज्ञा दी। टी हसमान सेन<sup>20</sup> ने नगरीय केन्द्रों को केन्द्र स्थल ही माना और कहा कि नगर विविध आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थात्मक परिवर्तनों हेतु केन्द्र का कार्य करते हैं। कोट्ब<sup>21</sup> ने विस्कांसिन में विविध सेवा केन्द्रों के निर्धारण हेत् कूछ विशिष्ट संस्थाओं नैसे हाईस्कूल, सार्वजनिक पुस्तकालय, किराना की दूकान, चर्च, अस्पताल आदि को आधार बनाया। जानसन्भ ने इंग्लैंड में केन्द्रीय स्थलों की पहचान के लिए कार्यात्मक अधिशेष को ही एक मानक आधार माना। अन्य विभिन्न विद्वान जिन्होंने केन्द्रीय स्थल के विभिन्न पहलुओं, सहायक क्षेत्रों के कार्य किये, उनमें स्टफर्ड<sup>23</sup>, बेरी<sup>24</sup>, बेरी और गैरीसन<sup>25</sup>, गाडलुंड<sup>26</sup>, ग्रीन<sup>27</sup>, करूदर<sup>28</sup>, लूमिस बीगिल<sup>29</sup> आदि मुख्य हैं।

भारत में केन्दीय स्थल अध्ययन की परम्परा काफी पुरानी है किन्तु नये अध्ययन साधारणतया केवल नियतकालिक बानारों के प्रभावी वितरण, बानार केन्द्रों और मेलों पर छोओ शोध पत्रों के रूप में तैयार हुए। केन्द्र स्थलों के अध्ययन में मुख्य योगदान किसमान , नाटेसन , देशपाण्डे , पटनायक , पटेल , टामसर और खेर और खेर आदि भातीय विद्वानों द्वारा किया नया। बाद में केन्द्रीय स्थल के विविध पहनुओं पर कुछ न्यौरेवार विवरण और संशोधित अनुसंधान प्रकाशराव , मण्डल , बराई , गुहा , तीरथ और लान , मुखर्जी , बनमाली , के०एन० सिंह आदि द्वारा हुआ। द्विवेदी , सिंह , कायस्थ , सिंह और मिश्रा आदि प्रमुख भारतीय भूगोनवेत्ताओं द्वारा भी कस्बों नगरों के कुछ केन्द्र स्थलीय अध्ययन किये गये।

फिर भी भारत में केन्द्रीय स्थल पर न्यादातर समेकित और विस्तारित कार्य भारत में 1970 के बाद हुआ। प्रमुख लेख सेन 50, मिश्रा 51, राय और पाटिल 52, भट्ट 53 ने दिया। इन लोगों ने देश के विभिन्न भागों में विकास संबंधी व्यावहारिक समस्याओं पर महत्वपूर्ण योगदान किया। इन्होंने अपने शोध क्षेत्रों में स्थानिक नियोजन हेतु केन्द्र स्थलं नीति को ही अपनाया। तथापि यह परम्परा विभिन्न एष्ट्रा प्रतिष्ठित विद्वानों ने जारी रखते हुए आगे बढ़ाया, इनमें डी० बांगर 54, नी० सिंह 55, कुमार और शर्मा 56, बी०एन०शर्मा 77, बी०एन०गिश्रा 58, गुप्ता और फीनदार 9 आदि प्रमुख हैं।

वुमार और शर्मा ( राज्य नियोजन संस्थान लखनऊ उ०प्र०) ने अपने अलग पेपर में सुझाव दिया कि केन्द्रीय स्थलों एवं नियोजन प्रदेशों की पहचान के लिए सेवा सम्भावनाओं की उपलब्धता मुख्य मानक है। प्रो० आर०पी०मिश्रा का कार्य सर्वप्रमुख है इन्होंने 1970 में केन्द्रीय स्थल के पंचपदीय अनुकम विकास धुव, विकास केन्द्र, विकास विन्दु सेवा केन्द्र और केन्द्रीय ग्राग को अपने विकास केन्द्र सिद्धान्त में प्रस्तुत किया।

### नियोजन हुन्युड्यां की पहचान

थरातल पर मानव किया कलापों के स्थानिक संगठन का प्रतिरूप सेवा केन्द्रों एवं उनके प्रभाव क्षेत्रों के आपसी कार्यात्मक अन्तर्किया द्वारा निर्धारित होता है। सेवा केन्द्रों का वितरण जितना ही समान होता है उनके तथा उनके प्रभाव क्षेत्रों के मध्य उतना ही घनिष्ठ कार्यात्मक सम्बन्ध होता हैं तथा मानव किया कलापों का संगठन भी उतना ही दृढ़ होता है। अतः किसी क्षेत्र में मानव किया कलापों के कुशन स्थानिक संगठन हेतु तथा उसके सन्तुनित सामानिक आर्थिक विकास हेतु सेवा केन्द्रों की स्थानिक संरचना का पुनर्सगठन आवश्यक होता है। नियोनित एवं नीतिगत विधि से सेवा केन्द्र तंत्र का निर्धारण इस दिशा में अधिक उपयोगी होता है। इसीलिए किसी क्षेत्र के विकास हेतु सेवा केन्द्रों एवं उनके प्रभाव क्षेत्रों का निर्धारण आवश्यक होता है। इसका उपयोग स्थानिक विकास नियोनन में अनिवार्य हो जाता है। यघि नियोनन इकाइयों के निर्धारण में व्यावहारिक स्तर पर अनेक समस्याएं आती हैं लेकिन उनका समाधान असम्भव नहीं है।

अतः यमुना पार क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक विकास हेतु नियोजन इकाइयों (सेवा केन्द्रों) के निर्धारण में किन्नाहेरियत तीन तथ्यों पर विचार किया गया है:

- 1. किसी सेवा केन्द्र पर स्थित केन्द्रीय कार्यों एवं सेवाओं का प्रकार एवं संख्या।
- 2. सेवा केन्द्रों हेतु उपभोक्ता व्यवहार एवं स्थानिक वरीयता स्तर।
- 3. सेवा केन्द्रों की सम्बद्धता सूचकांक।

### केन्द्रीय कार्य और सेवाएं :..

केन्द्रीय कार्य वास्तव में प्राथमिक कार्य है जो चारों और क्षेत्र की मांगों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है एवं सार्वभौमिक नहीं होता। अनेकों विद्वानों ने केन्द्रीय कार्य एवं सेवाओं की पहचान के बारे में अपने मत व्यक्त किये हैं। भट्ट के अनुसार नो कार्य एवं सेवाएं अपने विकास हेतु सरकारी तंत्र पर आधारित होती हैं उन्हें भी केन्द्रीय कार्य एवं सेवाएं माना नाना चाहिए। राव वि सुसाव दिया कि केन्द्रीय कार्यों एवं सेवाओं की पहचान मात्र उनकी दुर्लभता या सुलभता पर नहीं होनी चाहिए बिक्क उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर होनी चाहिए। यधि सभी क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय कार्य एवं सेवाओं की कोई विशिष्ठ संख्या एवं प्रकार नहीं है क्योंकि यह क्षेत्र विशेष के सामाजिक आर्थिक विकास स्तर के आधार पर बदलता रहता है एक क्षेत्र एवं एक समय में माने जाने वाला केन्द्रीय कार्य एवं सेवा दूसरे क्षेत्र या दूसरे समय में अपना केन्द्रीय स्तर खो सकते हैं।

इलाहाबाद जिले के यमुना पार क्षेत्र में केन्द्रीय कार्यों एवं सेवाओं की पहचान के लिए कुल 1202 आबाद अधिवासों पर विचार किया गया। सर्वप्रथम इलाहाबाद जिले की 'ग्राम. शहर निर्देशिका ' और 'जनसंख्या जनगणना पुरितका ' से प्रत्येक अधिवास में उपलब्ध केन्द्रीय कार्यों की संख्याओं और प्रकारों को अंकित किया गया। अन्य कार्यों एवं सेवाओं को अन्य सोतों से, जो ज्यादातर नीतिपरक कार्य थे, प्राप्त किया। इसके पश्चात नीतिपरक कार्यों का सत्यापन तथा अन्य कार्यों एवं सेवाओं जिनका उल्लेख द्वितीयक स्रोतों में नहीं था, का निर्धारण क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार तथा प्रश्नाविषयों के माध्यम से किया गया।

श्रेत्र सर्वेश्वणों एवं प्रेश्वणों के दौरान यह देखा गया कि जो कार्य कार्यात्मक पदानुकम के न्यून स्तर पर थे वे अति सुनभ एवं सार्वभौमिक थे। अतः शोध क्षेत्र में उन्हें केन्द्रीय कार्य का दर्जा नहीं दिया गया। क्योंकि कार्यों का सापेश्व महत्व उनकी स्थिति आवृत्ति के विरोधी अनुपात में होती है। यह पूर्णरूपेण प्रासंगिक है। अतः शोध क्षेत्र में रोवा केन्द्रों की पहचान हेतु न्यून स्तरीय एवं सार्वभौमिक कार्यों को छोड़ दिया गया तथा अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण कार्यों एवं सेवाओं को ही चुना गया। देशपाण्ड ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि सेवा केन्द्रों के निर्धारण हेतु छोटे कार्यों को पृथक कर एवं अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण कार्यों का चयन कर सेवा केन्द्रों के निर्धारण की समस्या का समाधान किया ना सकता है। इससे बिना शुद्धता भंग किए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों एवं सेवाओं पर विचार किया ना सकता है। इस तरह अत्यधिक स्र्वन्या कार्यों एवं सेवाओं पर विचार किया ना सकता है। इस तरह अत्यधिक स्र्वन्या कार्यों नेसे पान और बीड़ी की दुकान, जूते एवं छाता मरम्मत, काली लोहार खाना, बढ़ईगीरी, आटा पिसाई, नाई की दुकान आदि को निकालकर इलाहाबाद जिले के यमुना पार क्षेत्र में



Fig. 3.1

कार्यों एवं सेवाओं की 45 मुख्य श्रेणियां मानी गई हैं। इसके अतिरिवत क्षेत्र में उपभोवताओं के सामान्य व्यवहार एवं आर्थिक स्तर पर भी विचार किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के अति दुर्लभ एवं उच्च स्तरीय कार्यों नेसे. भारी उद्योग एवं कारखानों को भी इसमें सिम्मिलत नहीं किया गया। मांग माध्यन्यून स्तर पर ये 45 चयनित केन्द्रीय कार्य एवं सेवाएं क्षेत्रीय उपभोग सामान्य प्रतिरूप के अभिन्न अंग हैं तथा क्षेत्र से केन्द्राप्रसारी तथा केन्द्राभिसारी शवितयों को भी उत्पन्न करते हैं। यह केन्द्रीय कार्यो एवं सेवाओं के निम्निलिखित रूप से सम्बद्ध तालिका 3.1 और मानचित्र 3.1 ए, बी,सी से भी स्पष्ट है

<u>Table No.-3.1</u>

Identified Central Function Along With Their Entry Points , Saturation Points And Median Thresh Holds .

| Sl.No. | Centra Function & Services   | Entry  | Saturati | Median       |
|--------|------------------------------|--------|----------|--------------|
|        |                              | Points | on       | Thresh Holds |
|        |                              |        | Points   |              |
|        | I-Education                  |        |          |              |
| 1.     | Middle School                | 581    | 1529     | 1055         |
| 2.     | High School                  | 518    | 1983     | 1350.5       |
| 3.     | Inter Collage                | 733    | 1837     | 1285         |
| 4.     | Degree Collage               | 11165  | 11165    | 11165        |
| 5.     | Technical Institute          | 2162   | 2680     | 2421         |
|        | II-Health                    |        |          |              |
| 6.     | P.H.C                        | 574    | 1645     | 1109.5       |
| 7.     | Small Hospital               | 659    | 1896     | 1277.5       |
| 8.     | Family Planning Central And  | 544    | 2176     | 1360         |
|        | M.C.W.L                      |        |          |              |
| 9.     | Dispensary                   | 461    | 2209     | 1335         |
| 10.    | Big Hospital                 | 10022  | 10022    | 10022        |
|        | III-Transport                |        |          |              |
| 11.    | Bus Stop                     | 343    | 2258     | 1300.5       |
| 12.    | Bus Station                  | 8929   | 10662    | 9795.5       |
| 13.    | Bus Junction/Railway Station | 10662  | 10662    | 10662        |
|        | IV-Communication             |        |          |              |
| 14.    | Branch P.O                   | 214    | 2407     | 1310         |
| 15.    | Sub. P.O                     | 3548   | 10662    | 7105         |
| 16.    | Post and Telegraph           | 10662  | 10662    | 1066.2       |
| 17.    | Telephone Exchange           | 10662  | 10662    | 10662        |
|        | V-Credit and Finance         |        |          |              |
| 18.    | Agri , and Co-op.Society     | 876    | 1454     | 1165         |
| 19.    | Distt.Co-op.Bank and L.D.B   | 1645   | 3540     | 2592.5       |

| 20. | Nationalized Bank            | 753   | 3470  | 2111.5 |
|-----|------------------------------|-------|-------|--------|
| 21. | Rural Bank                   | 533   | 1988  | 1270.5 |
|     | VI-Extention Services        |       |       |        |
| 22. | Artificial Insemination      | 1202  | 3540  | 2371   |
| 23. | Vet.Hospital                 | 553   | 2037  | 1295   |
| 24. | Seeds Fertilizer             | 2014  | 6127  | 4070.5 |
| 25. | Agri.Impliment Distribution  | 8929  | 10662 | 9795.5 |
|     | VII-Trade Facility           |       |       |        |
| 26. | Weekly Market                | 623   | 6805  | 3714   |
| 27. | Retail Daily Market          | 2091  | 5153  | 3602   |
| 28. | Whole Sale Regulated Market  | 3540  | 8929  | 6234.5 |
| 29. | Big Mandi                    | 3470  | 3518  | 3494   |
|     | VIII-Administrative Services |       |       |        |
| 30. | Police Station               | 523   | 2014  | 1268.5 |
| 31. | Block Head Quarter           | 1645  | 3540  | 2592.5 |
| 32. | Tahsil Head Quarter          | 2214  | 2794  | 2504   |
|     | IX-Retail Services           |       |       |        |
| 33. | Retail Cloth                 | 1645  | 3518  | 2581.5 |
| 34. | Book's Stationery            | 1645  | 3518  | 2581.5 |
| 35. | Hard Ware Shop               | 3540  | 10662 | 7101   |
| 36. | Gen. Provision Shop          | 1045  | 6999  | 4022   |
| 37. | Radio and Watch Repair       | 2023  | 3518  | 2770.5 |
| 38. | Auto Repair Shop             | 3540  | 10662 | 7101   |
| 39. | Chemist and Druggist         | 1045  | 6505  | 3775   |
| 40. | Hotel and Restorent          | 1645  | 3540  | 2592.5 |
| 41. | Glassware and Pottery        | 1413  | 10662 | 6037.5 |
|     |                              |       |       |        |
|     | X-Recreation Services        |       |       |        |
| 42. | Cinema Hall                  | 7305  | 8929  | 8117   |
|     | XI-Other Services            |       |       |        |
| 43. | Cold Storage                 | 779   | 1951  | 1365   |
| 44. | Water Supply                 | 2182  | 10662 | 6422   |
| 45. | Godowns                      | 10022 | 10022 | 10022  |

# कार्यात्मक पदानुकम

अधिवास की कम व्यवस्था में विविध सेवाओं और कार्यों का महत्व बराबर नहीं होता क्योंकि उनमें कुछ अत्यिधक विशिष्ट होती है जो बड़े अधिवासों में पाई जाती है और कुछ कम विशिष्ट होती हे जो छोटे अधिवासों में पाई जाती है। इसलिए एक प्रदेश में उनके सापेक्ष महत्व के आधार पर केन्द्रीय कार्यों एवं सेवाओं में एक कोटि कम होता है। अध्ययन क्षेत्र में केन्द्रीय कार्यों का पदानुकम निर्धारित करने के िए विविध कार्यों के 'न्यूनतम जनसंख्या स्तरं पर विचार किया गया है। प्रत्येक केन्द्रीय कार्य या सेवा हेतु 'प्रवेश बिन्द्रओं '(ENTRY POINT) (न्यूनतम जनसंख्या स्तर जिसपर कार्य विशेष क्षेत्र में पाया जाता है)। एवं संतृप्त बिन्दुओं (SATURATION POINT) (उच्च जनसंख्या स्तर जिसपर कोई कार्य या सेवा लगभग सभी अधिवासों में समान रूप से पाया जाता है) का परिकलन किया गया है। प्रवेश बिन्द (ENTRY POINT ) और संतृप्त बिन्दु (SATURATION POINT ) के मध्य के अन्तराल को 'प्रवेश क्षेत्र ' माना गया है। विविध कार्यों एवं सेवाओं को माध्यन्यूनतम जनसंख्या के आधार पर अनेक वर्गों में रखा गया। माध्यन्यूनतम ननसंख्या का परिकलन प्रवेश बिन्दु एवं संतृप्त बिन्दु की जनसंख्या को नोइकर तथा उसे दो से विभाजित कर प्राप्त किया गया है। अर्थात माध्यन्यूनतम जनसंख्या, प्रवेश बिन्दु एवं संतुप्त बिन्दु के मध्य का बिन्दु होता है। माध्यन्यूनतम जनसंख्या को ऐसा स्तर माना जाता है जो किसी भी क्षेत्र में विविध कार्यों एवं सेवाओं के सतत पोषण हेतु पर्याप्त होता है। साथ ही यह जनसंख्या स्तर विविध कार्यो एवं सेवाओं हेत् न्यूनतम उपभोग एवं मांग स्तर की भी आपूर्ति करता है। विविध कार्यों एवं सेवाओं के कोटि कम निर्धारित करने हेतु भी माध्य जनसंख्या स्तर का ही प्रयोग किया गया है। प्रकीर्ण आरेख के माध्यम से इस तथ्य की सम्पुष्टि भी की गई। इस प्रकार जो अधिवास माध्यन्यूनतम जनसंख्या के आधार पर तीन या तीन से अधिक कार्यों एवं सेवाओं में पर्याप्त जनसंख्या स्तर प्राप्त करते हैं उन्हीं को सेवा केन्द्र माना गया तथा अन्य अधिवासों को छोड दिया गया।

#### उपभोक्ता व्यवहार और स्थानिक वरीयता

विविध केन्द्रीय कार्यों एवं सेवाओं के पदानुकम के सत्यापन तथा सेवा केन्द्रों के पहचान एवं निर्धारण हेतु विविध कार्यों एवं सेवाओं के लिए उपभोक्ता व्यवहार एवं स्थानिक वरीयता का भी निर्धारण किया।

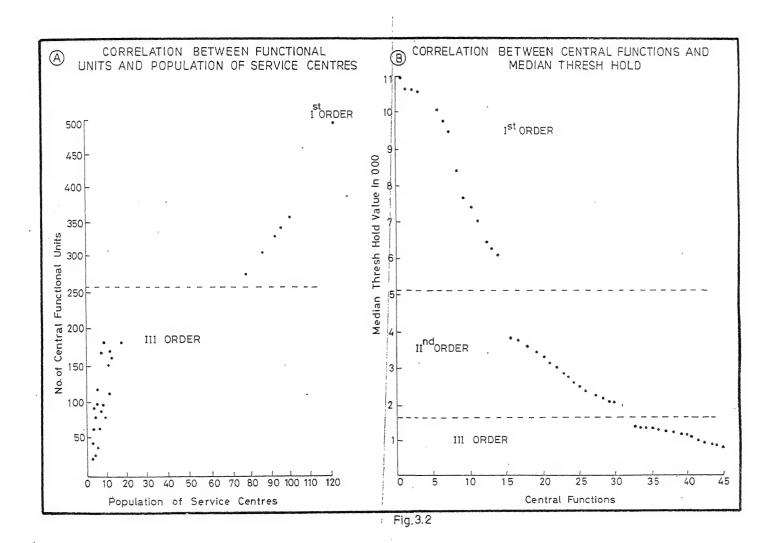

Table-3.2

Order of Central Functions With Median Thresh Holds And Weightage.

| Sl.<br>No. | Central Function                        | Median Thresh<br>Holds | Weightage |
|------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------|
|            | Ist Order                               |                        |           |
| 1.         | Degree Collage                          | 11165                  | 10.58     |
| 2.         | Telephone Exchange                      | 10662                  | 10.10     |
| 3.         | Bus Junction / Railway Station          | 10662                  | 10.10     |
| 4.         | Post and Telegraph                      | 10662                  | 10.10     |
| 5.         | Godowns                                 | 10022                  | 9.49      |
| 6.         | Big Hospital                            | 10022                  | 9.49      |
| 7.         | Bus Station                             | 9795.5                 | 9.28      |
| 8.         | AgriImplement Distribution Centre       | 9795.5                 | 9.28      |
| 9.         | Cinema Hall                             | 8117                   | 7.69      |
| 10.        | Auto Repair Shop                        | 7101                   | 6.73      |
| 11.        | Hardware Shop                           | 7101                   | 6.73      |
| 12.        | Sub- Post Offfice                       | 7101                   | 6.73      |
| 13.        | Water Supply                            | 6422                   | 6.08      |
| 14.        | Whole Sale Regulated Market             | 6234.5                 | 5.90      |
| 15.        | Glassware and Pottery                   | 6037.5                 | 5.72      |
|            | II- Order                               |                        |           |
| 16.        | Seed and Fertilizer Distribution Centre | 4070.5                 | 3.85      |
| 17.        | Genral Provision Store                  | 4022                   | 3.81      |
| 18.        | Chemist and Druggist                    | 3775                   | 3.57      |
| 19.        | Weekly Market                           | 3714                   | 3.52      |
| 20.        | Retail Daily Market                     | 3602                   | 3.43      |
| 21.        | District Big Mondi                      | 3494                   | 3.31      |
| 22.        | Radio and Watch Repair Centre           | 2770.5                 | 2.62      |
| 23.        | Block Head Quarters                     | 2592.5                 | 2.45      |
| 24.        | District Co-op. Bank and L.D.B          | 2592.5                 | 2.45      |
| 25.        | Hotel and Restaurant                    | 2592.5                 | 2.45      |
| 26.        | Retail Cloth Shop                       | 2581.5                 | 2.44      |
| 27.        | Books and Stationary                    | 2581.5                 | 2.44      |
| 28.        | Tahsil Head Quarter                     | 2504                   | 2.37      |
| 29.        | Technical Collage                       | 2421                   | 2.29      |
| 30.        | Artificial Insemination Centre          | 2371                   | 2.24      |
| 31.        | Nationalized Bank                       | 2111.5                 | 2.00      |
|            | III-Order                               |                        |           |
| 32.        | Cold Storage                            | 1365                   | 1.29      |
| 33.        | Family Planning Centre and M.C.WC       | 1360                   | 1.28      |
| 34.        | Dispensary                              | 1335                   | 1.26      |
| 35.        | Branch Post Office                      | 1310.5                 | 1.24      |
| 36.        | Bus Stop                                | 1300.5                 | 1.23      |
| 37.        | Vet. Hospital                           | 1295                   | 91.22     |
| 38.        | Inter Mediate Collage                   | 1285                   | 1.21      |

| 39. | Small Hospital                  | 1277.5 | 1.401.21 |
|-----|---------------------------------|--------|----------|
| 40. | Rural Bank                      | 1270.5 | 1.20     |
| 41. | Police Station                  | 1268.5 | 1.19     |
| 42. | High School                     | 1250.5 | 1.18     |
| 43. | Agri. Credit and Co-Op. Society | 1165   | 1.10     |
| 44. | P.H.C                           | 1109   | 1.05     |
| 45. | Middle School                   | 1055   | 1.00     |



गया। उपभाविता व्यवहार पर विचार करने हेतु दो प्रमुख तत्वों को लिया गया.

- 1. धरातल पर उपभोवताओं का विविध अधिवासों से अन्तर्सम्बन्ध।
- 2. विविध समयों में उनके द्वारा विविध कार्यों एवं सेवाओं की मांग।

प्रथम तर्त्व के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को आवास से अधिवास तक नाने हेतु दूरी, समयं एवं मूल्य देना पड़ता है। नबिक दूसरे अन्तर के तत्व के अन्तर्गत अधिवास में उपलब्ध केन्द्रीय कार्यों एवं सेवाओं के प्रकार एवं स्तर द्वारा स्थानिक वरीयता का निर्धारण होता है। इन्हीं के आधार पर किसी क्षेत्र विशष में विविध कार्यों एवं सेवाओं हेतु उपभोक्ता व्यवहार एवं उनकी स्थानिक वरीयता निर्धारित होती है।

किरदालर ने भी अपने केन्दीय स्थल सिद्धान्त में प्रतिपादित किया कि सभी अधिवासों पर सभी केन्द्रीय कार्य एवं सेवाएं उपलब्ध नहीं होते हैं। असार्वभोमिक एवं विशिष्ट कार्य बड़े केन्द्रों में ही पाये जाते हैं और इन केन्द्रों की संख्या कम होती है लेकिन यह बृहद क्षेत्र एवं जनसंख्या की सेवा करते हैं। जबिक सामान्य एवं न्यूनस्तर के कार्य छोटे अधिवासों में पाये जाते हैं जिनकी संख्या अधिक होती है तथा जो अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र एवं जनसंख्या की सेवा करते हैं। मध्यम प्रकार की कार्य एवं सेवाएं मध्यम आकार के केन्द्रों पर ही पाये जाते हैं। विविध कार्यों एवं सेवाओं की उपलब्धता में पाये जाने वाले इस अवस्थिति सम्बन्धी अन्तर के कारण उपभोक्ताओं के व्यवहार एवं विशिष्ट केन्द्रों हेतु उनके चयन एवं वसीयता में भी अन्तर आ जाता है। सामान्यतया उपभोक्ता न्यूनस्तरीय कार्य एवं सेवाओं हेतु न्यूनस्तरीय सेवा केन्द्रों पर तथा विशिष्ट एवं उप्यस्तरीय कार्य एवं सेवाओं हेतु बड़े केन्द्रों पर जाया करते हैं। इस पकार केन्द्रीय कार्य एवं सेवाओं के विविध स्तर के कारण सेवा केन्द्रों के भी विविध स्तर हो जाते हैं।

इलाहाबाद जिले के यमुनापार क्षेत्र में विभिन्न कार्यों एवं सेवाओं के लिए लोगों की स्थानिक वरीयता और उपभोक्ताओं के व्यवहार की व्याख्या अन्तर्सम्बन्धों के आधार पर की गई है। इस मानचित्र (3.3) में विविध कार्यात्मक एनाजुन्हाने स्तरों पर विविध सेवा केन्द्रों पर आश्रित अधिवासों को सीधी रेखाओं द्वारा संयोजित किया गया है। अन्तर्सम्बन्ध मानचित्र हेतु आंकड़ों का संकलन क्षेत्र में जाकर प्रश्नावित्यों के माध्यम से प्राप्त किया गया है। ग्राम्य क्षेत्रों से सीधे सेवा केन्द्रों पर आने वाले उपभोक्ताओं की दूरी को उपभोक्ताओं से साक्षातकार कर ही निर्णारित किया गया है। यदि किसी जांत के 50 प्रतिशत उपभोक्ता किसी निरिचत कार्यात्मक रतर पर किसी केन्द्र विशल पर जाते हैं तो उस गांव को उस सेवा केन्द्र से सीधे जोड़ दिया गया है। मानचित्र 3.3)

इस प्रकार विविध कार्यात्मक स्तरों पर विविध सेवा केन्द्रों से आश्रित गांवों को जोड़कर उपभोक्ता व्यवहार मानचित्र तैयार किया गया है। यह मानचित्र धरातल पर विविध कार्य स्तरों हेतु स्थानिक प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। साथ ही विविध कार्यात्मक स्तरों हेतु विविध केन्द्र एवं श्रेणियां हो गई हैं।

प्रथम कोटि के कार्य एवं सेवाओं के लिए क्षेत्र के लोग ज्यादातर नगरपालिका वाली बानारों में सबसे बड़ी 'नैनी ' नो एक औद्योगिक स्टेट भी हैं, का प्रयोग करते हैं। यहाँ से थोक एवं फुटकर दोनों प्रकार की खरीदवारी उच्च स्तर पर करते हैं। थोक वस्तुओं की इस क्षेत्र में कमी होने पर नैनी से लगे हुए 'इलाहाबाद 'शहर से भी लोगों को सामान मिल जाता है नो कि सेवा क्षेत्र के प्रथम कोटि के नगर 'नैनी ' से सीमावर्ती नदी 'यमुना ' को पार करते ही पड़ता है। कभी कभी अध्ययन क्षेत्र के सीमावर्ती लोग पड़ोसी शहरों नैसे मिर्नापुर, बांदा एवं रीवां से भी खरीद करोख्त करते हैं नो कि औरातन काफी कम मात्रा में होता है।

द्वितीय कोटि की सेवाओं और कार्यों के लिए लोगों द्वारा स्थानीय बड़ी बाजारों का जो कि ज्यादातर म्यूनिसिपैलिटी एरिया भी है जैसे. शंकरगढ़, भारतगंज, कोरांव, सिरसा एव जसरा का प्रयोग करते हैं। इन स्थानीय वरीयता वाले केन्द्र नियमित स्थायी बाजार हैं जो लोगों की मांग एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इस कोटि के कर्खों की वरीयता लोगों एवं उपभोक्ताओं द्वारा गमनागमन की सुविधा एवं दूरी के अनुसार की जाती है।

तृतीय कोटि के कार्य एवं सेवाओं की पूर्ति लोगों द्वारा स्थानीय बानारों मैसे इरादतगंन, बारा, कर्गा, कीधियारा, करछना, अकोढ़ा, बरांव, (फोटो खोट न03) कोहडारघाट, खीरी, लेडियारी, बड़ोखर, मांडा, मेना, मेना रोड, उखवा, रामनगर, उंचडीह, चिलिबला, नारीबारी, नारी आदि बानारों द्वारा की नाती हैं। मैसा कि मानचित्र 3.3 से भी स्पष्ट हैं। तृतीय कोटि के सेवा केन्द्र स्थानीय उत्पाद और आपूर्ति द्वारा सेवा करते हैं। इन सेवा केन्द्रों को कोटिकम के अनुसार तथा स्थानीय वरीयता के द्वारा बसाव प्रतिखप को उपभोक्ता व्यवहार मानचित्र में भी स्पष्ट छप से दर्शाया गया है। उखवां व्लाक में सडक नल भराव की अति विकट समस्या है, जो लोगों के आवागमन में बाधा पहुचाती है। (फोटो प्लेट न04)

<u>Table – 3.3</u>

## **Connectivity Index**

| Sl. | Service Centre         | No. Of Connection | Connectivity |
|-----|------------------------|-------------------|--------------|
| No. |                        |                   | Scores       |
| 1.  | Naini                  | 13                | 45           |
| 2.  | Shankergarh            | 10                | 34           |
| 3.  | Koraon                 | 8                 | 32           |
| 4.  | Bharatganj             | 7                 | 29           |
| 5.  | Sirsa                  | 7                 | 27           |
| 6.  | Manda                  | 7                 | 27           |
| 7.  | Jasra                  | 8                 | 28           |
| 8.  | Meja                   | 6                 | 26           |
| 9.  | Bara                   | 6                 | 21           |
| 10. | Karcchana              | 6                 | 22           |
| 11. | Naribari               | 6                 | 14           |
| 12. | Meja Road              | 6                 | 19           |
| 13. | Iradatganj (Ghoorpur ) | 6                 | 18           |
| 14. | Urua                   | 5                 | 18           |
| 15. | Barokhar               | 4                 | 16           |
| 16. | Kohdarghat             | 4                 | 15           |
| 17. | Karma                  | 4                 | 20           |
| 18. | Kaudhiara              | 3                 | 15           |
| 19. | Ramnagar               | 3                 | 15           |
| 20. | Unchdeeh               | 3                 | 15           |
| 21. | Jari                   | 3                 | 15           |
| 22. | Akodha                 | 3                 | 11           |
| 23. | Khiri                  | 3                 | 13           |
| 24. | Baroan                 | 3                 | 11           |
| 25. | Lediari                | 3                 | 13           |
| 26. | Chilbila               | 2                 | 10           |

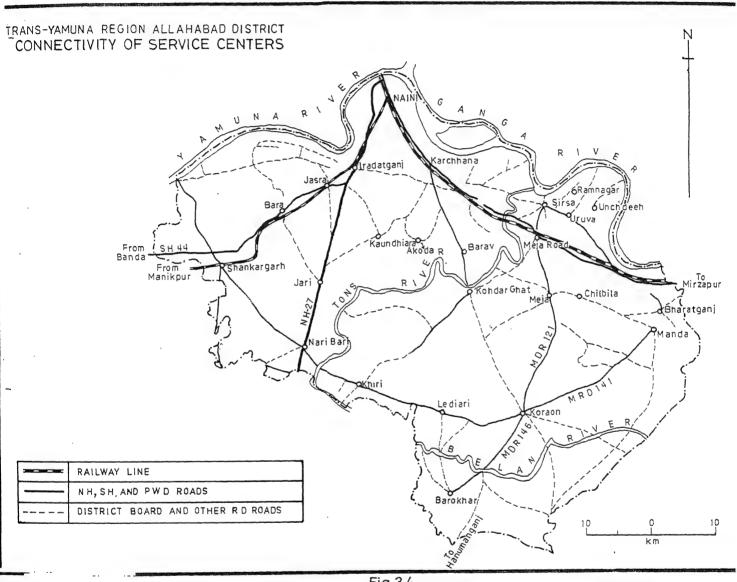

Fig. 3.4

# सम्बद्धता सूचकांकः .

सम्बद्धता सूचकांक का तात्पर्य विभिन्न सेवा केन्द्रों से जुड़ी विविध राजमार्गों एवं रेलमार्गों को उनके महत्व के अनुसार भार मूल्य देकर सम्बद्धता अंक निर्धारित करने से हैं। 66 अध्ययन क्षेत्र में तीन प्रकार के संयोजन नैसे रेल मार्ग, राष्ट्रीय राज्य एवं प्रमुख निला मार्ग और निला परिषदीय एवं अन्य निला मार्ग को सिमलित किया गया है। 'भार ' इन संयोजनों की लंबाई के आधार पर निर्धारित किया नाता है। अध्ययन क्षेत्र में रेल, राष्ट्रीय राज्य एवं प्रमुख निला मार्गों एवं निला परिषदीय मार्गों एवं अन्य निला मार्गों की लम्बाई कमशः 100.2 किंठमी०, 323 किंठमी० एतं 488 किंठगी० है जो कमानुसार 1: 3: 5 का अनुपात प्रदर्शित करता है। सम्बद्धता मानचित्र 3.4 इन संयोजनों के नाल को दिखाता है। यह अनुपात अनगा अलग संयोजनों के निए भार की तरह प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए 1 अंक रेल संयोजकता, 3 अंक राष्ट्रीय राज्य प्रमुख निला माग्र की संयोजकता के लिए प्रयोग हुआ है नैसे वह एक एक से तीन के अनुपात में रिथत है नबिक 5 अंक निला परिषदीय एवं अन्य जिला मार्गों के लिए निर्धारित है जिसकी सम्पूर्ण लम्बाई 488 किंठमी० है। अतः यह रेल संयोजन से लगभग 5 गुना है।

संयोजकता सूचकांक के लिए वही अधिवास लिए गए हैं जो एक या एक से अधिक संयोजनों द्वारा जुड़े हुए हैं। इस प्रकार एक अधिवारा की सम्बद्धता गणना (CI) उस अधिवास पर मिलने वाले मार्गो के प्रकार के निर्धारित अंकों को जोड़कर तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए माना कि किसी अधिवास में एक रेल मार्ग एक राज्य या जिला मार्ग तथा दो जिला परिषदीय मार्ग मिलते हैं तो इन मार्गों की संयोजकता के अनुसार सम्पूर्ण गणना 'संयोजन भार '(1x1+1x3+ 2x5=14) को नोइकर 14 निर्धारित होगी। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में अधिवासों के सम्पर्क मार्गों के आधार पर सम्बद्धता सचकांक तैयार किया गया है जिसमें मार्गों की संख्या 2 से 13 के मध्य है जबिक 'संयोजकता अंक ' 45 से 10 के बीच है। सम्बद्धता अंक 45 है जबिक न्यूनतम मार्ग संख्या २ वाला चिलिषला केन्द्र है जो एक जिला परिषदीय मार्ग पर रिथत है। ज्यादातर निम्नस्तरीय केन्द्र 3 अंकों के साथ प्रमुख एक रेल मार्ग एवं एक राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। विभिन्न अधिवासों की संयोजकता अंक तालिका 3.3 में प्रदर्शित है। क्षेत्र में जिन अधिवासों का संयोजकता अंक 10 या उससे अधिक है उसी को सेवा केन्द्र के रूप में माना गया है अन्य को नहीं। तालिका 3.3 में प्रदर्शित संयोजकता अंक के आधार पर भी रोवा केन्द्र विभिन्न श्रेणियों में विभवत हो जाते हैं। 'नैनी ' सबसे उपर प्रथम आईर केन्द्र पर अंकों के साथ स्थित है जबकि पांच शहर शंकरगढ़, कोरांच, भारतगंज, सिरसा एवं नसरा कमशः 10, 8, 7, 7, 7 बिन्दुओं के साथ द्वितीय कम पर स्थित हैं,

तथा द्वतीय कम केन्द्र जो संस्त्या में 70 हैं की संयोजकता मार्ज संस्त्या जणना ह से 2 के बीच है।

### रोवा केन्द्र :.

इस प्रकार वही अधिवास 'सेवा केन्द्र ' के रूप में पहचाने गये हैं, जो निम्न तीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं.

एक अधिवास जिसमें कमानुसार न्यूनतम माध्यजनसंख्या (TRESHOLD)
 भाधार पर कम से कम तीन केन्द्रीय कार्य सम्पन्न होते हैं।
 उपभोक्ता व्यवहार एवं स्थानीय वरीयता मानचित्र के आधार पर और

**९**, सम्बद्धता सूचकांक में कम से कम 10 अंकों पर।

अध्ययन क्षेत्र में केवल 26 अधिवास ही उपरोक्त आपूर्ति को पूर्ण कर पाये इसिलए ये 26 अधिवास 'सेवा केन्द्र' के रूप में पहचाने गये। इन केन्द्रों को तालिका 3.4 में अंकित किया गया है और मानचित्र 3.5 में दिखाया गया है। अध्ययन क्षेत्र में केवल नैनी ही प्रथम कम सेवा केन्द्र के रूप में पाया गया है जो प्रथम कम की सेवाओं और कार्यों के रूप में विशेषीकृत है और अपने से निम्न कम के सेवा केन्द्रों को सभी प्रकार के कार्य और सेवाओं के लिए सुविधा प्रदान करता है एवं बानार के लिए थोक एवं फुटकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है। अध्ययन क्षेत्र में 5 द्वितीय कम के एवं 20 तृतीय कम के सेवा केन्द्र के रूप में पहचाने गये हैं।

### कार्यात्मक केन्द्रीयता : .

केन्द्र स्थलों के सापेक्षिक महत्व को परिभाषित करने के लिए वाल्टर किस्टालर ने सर्वप्रथम 'केन्द्रीयता ' शब्द का प्रयोग किया। वास्तव में एक केन्द्रीय स्थल प्रणाली में सभी केन्द्रों का बराबर कार्यात्मक महत्व नहीं होता, किन्तु वह एक दूसरे से कार्यों की निटलता और आश्रित अधिवासों की संख्या तथा जनसंख्या के आधार पर एक दूसरे से पृथक होते हैं। इसलिए सापेक्षिक महत्व में विभिन्नता कई प्रकारों से मापी नाती है एवं प्रादेशिक सेवा प्रणाली, सेवा केन्द्रों का अनुकम प्रतिपादित करती है। एक केन्द्र की जनसंख्या के आधार पर मापी गई केन्द्रीयता विशुद्ध चित्र नहीं प्रतिपादित करती इसलिए केन्द्रीयता के विश्वसनीय माप में इसका अकेला प्रयोग नहीं होता है। वाल्टर किस्दालर ने एक स्थान की ननसंख्या और उसके उपयोगिता को स्पष्ट तथा श्रेणीबद्ध किया है और कहा है कि. जनसंख्या आकार उस सापेक्ष महत्व में योगदान तो कर सकता है किन्तु उसके बराबर नहीं हो सफता। सेवा केन्द्रों फे जनसंख्या आकार एवं कार्यात्मक आकार में सकारात्मक सम्बन्ध होता है। अतः केन्द्रीय कार्यों के आधार पर परिगणित केन्द्रीयता में केन्द्रों की जनसंख्या एवं कार्यात्मकता दोनों आकार सिमिलित होते हैं, जो कि सेवा केन्द्र प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय कार्यो एवं सेवाओं के ही प्रतिफल हैं। अतः उनका आकार एवं गुणवत्ता तथा रोवा केन्द्रों पर आश्रित अधिवासों की संस्था केन्द्रीयता गापन के लिए



Fig. 3.5

विश्वसानीय आधार है। इसके अतिरिवत केन्द्रों की कागीनगक निर्मात का सहन परिणाम आश्रित अधिवासों की संस्था के रूप में त्यक्त होता है। अतः किसी केन्द्र पर रिथत केन्द्रीय कार्यों की संस्था एवं प्रकार ही केन्द्रीयता मापन के प्रमुख तत्व हैं। किस्टालर के अनुसार केन्द्रस्थलों पर विविध कार्यों एवं सेवाओं के सम्पादन से ही केन्द्रीयता उत्पन्न होती है।केन्द्रीय कार्यों एवं सेवाओं के पदानुकम के आधार पर ही सेवा केन्द्रों में भी पदानुकम उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप केन्द्रीयता के आधार पर कुछ केन्द्र अपेक्षा कृत अधिक महत्व वाले तथा कुछ केन्द्र कम महत्व वाले हो जाते हैं। इसीलिए प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में केन्द्रीयता मापन हेतु सेवा केन्द्रों के कार्यात्मक स्वरूप को ही आधार बनाया

शोध क्षेत्र के सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता का परिगणन करने हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है-

#### WFI= Mtl / MtL

जहाँ WFI= कार्य | के लिए वांछित भार

Mtl = कार्य की न्यूनतम जनसंख्या

MtL = श्रेणी में सबसे निचली माध्य न्यूनतम जनसंख्या।

उपरोक्त सूत्र की सहायता से यमुना पार क्षेत्र में कुल 45 केन्द्रीय कार्यों एवं सेवाओं को भार मूल्य आबंटित किया गया है, जो अपने आदर्श भार तालिका 3.2 के कम में श्रेणीबन्द्र किया गया है। इस प्रकार केन्द्रीय कार्यों के तीनों स्तरों हेतु तीन स्तर के ही भार मूल्य प्राप्त हुए।

प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय कार्यों को उच्चस्तरीय भार तथा न्यून स्तर के कार्यों को न्यून मूल्य भार प्राप्त हुए (ता० 3.2)

सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता स्कोर निकालने के लिए एक कार्यात्मक मैदिक्स तैयार की गई जिसमें सेवा केन्द्र पंक्तियों में तथा केन्द्रीय कार्य एवं सेवा स्तम्भों में रखे गए हैं। इस प्रकार इस सारिणी के माध्यम से केन्द्रीयता सूचकांक डा० बी० एन० मिश्र द्वारा प्रतिपादित निम्निलिखित सूत्र से निकाला गया है.

### $CI = (Fu1 \times Wh1)+(Fu2 \times Wh2)-----(Fun \times Whn)$

जहां CI = वांछित केन्द्रीयता सूचकांक।
FU = 1 से लेकर n तक कार्यात्मक इकाइयों की संख्या।
Wh = विविध कार्यों के 1 से लेकर n तक भार मूल्य।

वेन्द्रीयता सूचकांक परिगणित करने के बाद कुल 26 सेवा केन्द्रों को केन्द्रीयता गणना के कम में व्यरिश्वत किया गया। परिणाम स्वरूप तीन स्तरीय केन्द्रीय कार्यों एवं सेवाओं के आधार पर सेवा केन्द्रों का भी तीन स्तरीय

पदानुकम बन गया। इसे ताक्षिका 3.4 से भी स्पष्ट किया गया है। केन्दीय कार्यों एवं सेवाओं के पदानुकम के आधार पर ही सेवा केन्द्रों में भी पदानुकम उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप केन्द्रीयता के आधार पर कुछ केन्द्र अपेक्षाकृत अधिक महत्व वाले तथा कुछ केन्द्र कम महत्व वाले हो जाते हैं। इसीलिए प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में केन्द्रीयता मापन हेतु सेवा केन्द्रों के कार्यात्मक रवरूप को ही आधार बनाया गया है।

शोध क्षेत्र के सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता का परिगणन एवं िविध कार्यों को करने हेतु डा० बी० एन० मिश्र द्वारा प्रतिपादित सूत्र का प्रयोग किया गया है। सेवा केन्द्रों के पदानुक वैधता की नांच के लिए चार प्रकीर्ण आरेख (मानचित्र 3.2 A,B और 3.6 A,B) तैयार किये गये।

इन प्रकीर्ण आरेखों से भी सेवा केन्द्रों के त्रिस्तरीय पदानुकम ही प्राप्त हुए हैं। इन तीन प्रकार के सेवा केन्द्रों का अपना अलग.अलग प्रभाव क्षेत्र या सेवा क्षेत्र है जिनके साथ सेवा केन्द्रों का घनिष्ठ कार्यात्मक सम्बन्ध है।



Fig. 3.6

<u>Table-3.4</u>
Service Centre With Type , Number of Function and Centrality Score/ Points.

| SI.<br>No. | Service Centre        | Type<br>Function | No. of<br>Function | Centrality<br>Score<br>(Points) |
|------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1.         | Naini                 | 44               | 469                | 1607.71                         |
| 2.         | Shankergarh           | 38               | 342                | 1446.93                         |
| 3.         | Bharatganj            | 33               | 302                | 1091.29                         |
| 4.         | Koraon                | 30               | 327                | 1059.17                         |
| 5.         | Sirsa                 | 30               | 228                | 929.31                          |
| 6.         | Jasra                 | 30               | 220                | 747.85                          |
| 7.         | Karma                 | 25               | 192                | 528.72                          |
| 8.         | Jari                  | 24               | 190                | 521.34                          |
| 9.         | Mejaroad              | 16               | 170                | 513.32                          |
| 10.        | Meja                  | 19               | 172                | 495.76                          |
| 11.        | Karcchana             | 15               | 150                | 486.29                          |
| 12.        | Iradatganj (Ghoorpur) | 23               | 185                | 450.48                          |
| 13.        | Ramnager              | 18               | 191                | 439.76                          |
| 14.        | Naribari              | 20               | 180                | 423.58                          |
| 15.        | Chilbila              | 12               | 115                | 325.78                          |
| 16.        | Kaundhiara            | 10               | 55                 | 307.35                          |
| 17.        | Lediari               | 17               | 103                | 298.83                          |
| 18.        | Khiri                 | 20               | 70                 | 295.46                          |
| 19.        | Barokhar              | 12               | 103                | 283.38                          |
| 20.        | Manda Khas            | 15               | 90                 | 248.39                          |
| 21.        | Kohdarghat            | 12               | 75                 | 243.67                          |
| 22.        | Akorah                | 13               | 95                 | 240.53                          |
| 23.        | Baraon                | 10               | 90                 | 229.37                          |
| 24.        | Unchdeeh              | 10               | 48                 | 161.63                          |
| 25.        | Bara                  | 9                | 27                 | 122.86                          |
| 26.        | Uruva                 | 9                | 25                 | 115.36                          |



फोटो प्लेट न.० 5-घुमक्कड़ नाति 'नट' बसाव स्थल - नैनी सेवा केन्द्र चाका, इलाहाबाद



फोटो प्लेट न0 6 कूड़ा-कचरा ढेर - नैनी सेवा केन्द्र, चाका इलाहाबाद

# सेवा केन्द्रों का पदानुकमः.

सेवा केन्द्रों को सम्बद्धता गणना उपभोक्ता प्रतिरूप और कार्यात्मक केन्द्रीयता गणना की विशेषताओं के आधार पर विविध पदानुकमीय समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है। यघिप यहां तीनों प्रकार के पदानुकम में कोई परिपूर्ण अनुरूपता नहीं हैं। कुछ केन्द्रों की स्थिति में न्यूनाधिक परिवर्तन अवश्य है लेकिन अन्ततः तीनों प्रकार के पदानुकमों में सेवा केन्द्र एक ही श्रेणी में स्थित है। अतः सेवा केन्द्रों के तीनों आधारों पर निर्धारित पदानुकमों की तुलना एवं समानता के आधार पर शोध क्षेत्र के सेवा केन्द्रों को तीन पदानुकमीय श्रेणी में रखा गया है। चारों प्रकीर्ण आरेख इस तथ्य की सम्पुष्टि भी करते हैं। मानचित्र 3.3 भी सेवा केन्द्रों के तिस्तरीय पदानुकम को सम्पुष्ट करता है।

अध्ययन क्षेत्र में 'नेनी टाउन एरिया ' प्रशासनिक स्तर तथा उच्च श्रेणी के कार्यों तथा सेवाओं द्वारा सेवा केन्द्रों के पदानुकम में सर्वोच्च स्थान है तथा अध्ययन क्षेत्र का यह केन्द्र नैफरसन के प्राथमिक नगर संकल्पना (Primary City Concept) के अनुरूप है तथा इसको सत्यापित करता है।'नैनी' टाउन एरिया प्रथम स्तर कार्यो एवं सेवाओं के लिए विशेषीकृत है जो पूरे अध्ययन क्षेत्र के निम्नस्तरीय सभी छोटे केन्द्रों को विविध प्रकार की कार्यात्मक सेवाएं प्रदान करता है। कार्यात्मक पदानुकम का सबसे बड़ा नगर होने के नाते यह अन्य केन्द्रों की सेवा थोक बानार एवं फुटकर बानार के रूप में सम्पूर्ण क्षेत्र की मांग के अनुसार करता है। यह राष्ट्रीय मार्ग नं० २७, राजमार्ग सं० ४४ और प्रमुख जिला मार्गो द्वारा जुड़ा हुआ है तथा इनके द्वारा इलाहाबाद, कलकत्ता, पटना, जनतपुर, मुंबई, दिल्ली आदि प्रमुख शहरों से भी रेल मार्गों से सम्बद्ध है। अतः यह कहा जा सकता है यह केन्द्र अध्ययन क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्र से सड़क एवं राज्य मार्गो से जुड़ा है। इसलिए इस केन्द्र से क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक एवं अन्य प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इस सेवा केन्द्र का देश के इलाहाबाद जिले विविध क्षेत्रों से व्यापारिक आदान.प्रदान होता है। 'औघोगिक स्टेट' होने के कारण इस केन्द्र का कार्यात्मक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तालिका 3.4 से भी इस केन्द्र में केन्द्रीय कार्यों एवं सेवाओं की इकाइयों की संख्या और प्रकार स्पष्ट होता है। अध्ययन क्षेत्र का सबसे बड़ा जंक्शन होने के कारण देश के सभी भागों से आयात एवं निर्यात होता है, देश के पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में जाने वाली रेलगाड़ियों का अलगाव स्थल भी है।जो (Fig. 3.4 ) मानचित्र से भी स्पष्ट है। हौनी में कार्यों का प्रकार 44 तथा कुल कार्र इकाई 469 एवं केन्द्रीयता स्कोर 1607.71 निकाला गया है।नेनी सेवा केन्द्र के आसपास काफी मात्रा में धूमवफड नाति 'नट' वृक्षों के नीचे बसे हुए हैं (फोटो प्लेट न0 5) । जो आदिम नियास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसी तारह इस केन्द्र पर सगरीय गिक्ष बस्ती भी देखी जा सकती है। साथ ही रोड के किनारे कूड़े कचरे का ढेर भी शहरी समस्या को प्रगट करता है।(फोटो प्लेट

अध्ययन क्षेत्र में पांच द्वितीय कोटि के सेवा केन्द्र जैसे शंकरगढ़, भारतगंन, कोरांच, सिरसा एवं नसरा निर्धारित किए गए हैं। शंकरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र द्वितीय कम के सेवा केन्द्रों में सबसे बड़ा है। इसकी जनसंख्या 10662 ननगणना 1991 है। इसमें कार्यों के प्रकार की संख्या 38 और कुन कार्यों की इकाई 242 है तथा केन्द्रीयता स्कोर 1446 93 है। इस केन्द्र का सम्बद्धता सूचकांक स्कोर 34 है। यह दक्षिण की ओर जाने वाले प्रमुख रेनमार्ग पर स्थित है। औद्योगिक कच्चा माल नैसे बालू, पत्थर, गिट्टी, पटियां आदि के उत्पादन का बहुत बड़ा केन्द्र है। सिलिका सैन्ड खनन एवं गिट्टी तोड़ना यहां की नीविका का प्रमुख साधन है। यह सेवा केन्द्र काफी दूर तक के ग्रामीणों की सेवा करता है। इस केन्द्र पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। औद्योगिक सामग्री, कच्चा माल उत्पादन केन्द्र होने के कारण महंगाई अधिक है। राज्य मार्ग संख्या 44 थोड़ा सा उत्तर की ओर से गुनरता है। इस टाउन एरिया में मच्छर का प्रकोप अधिक है। अतः मलेरिया का प्रकोप न्यादा है तथा खनन कार्य में लगे हुए मजदूरों को टी०बी० का रोग भी 90 प्रतिशत तक है।

'भारतगंज' म्यूनिसिपैलिटी द्वितीय कोटि के सेवा केन्दों में दूसरा स्थान रखता है। इसकी जनसंख्या 12465 जनगणना 1991 है तथा कार्यों का प्रकार 33, कुल कार्यात्मक इकाई 302 तथा केन्दीयता स्कोर 1091.29 है। भारतगंज का सम्बद्धता स्कोर 29 है। यह राज्य मार्ग 44 से थोड़ा सा दक्षिण जिला मार्गों एवं अन्य मार्गों से सम्बद्ध है। यह अध्ययन क्षेत्र का सीमावर्ती सेवा केन्द्र है। यहां प्रमुख रूप से कपड़े का थोक एवं खुदरा विकय किया जाता है जो प्लेट नं० ७ से भी स्पष्ट है। कद्दू, टमाटर, प्याज, आलू आदि सिंजियों का थोक विकय केन्द्र भी है। (फोटो प्लेट न० ८) इस सेवा केन्द्र से लगभग ६० कि०मी० चारों ओर देहात की सेवा कय विकय द्वारा की जाती है। गौर करने की बात है कि यहां पर कोई एस.टी.डी. (S.T.D) सुविधा नहीं है लेकिन छोटे स्तर पर दरी एवं गलीचा उद्योग काफी सम्पन्नता के साथ अपनाया गया।

पदानुकम कोटि के द्वितीय कम का तीसरा सेवा केन्द्र 'कोरांव' म्युनिसिपैलिटी है। यह अध्ययन क्षेत्र के दिक्षणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी कुल जनसंख्या 7832 जनगणना 1991 है। कार्यों का प्रकार 30 एवं कार्यों की कुल इकाई 327 है तथा केन्द्रीयता स्कोर 1059.17 है। इस सेवा केन्द्र का सम्बद्धता सूचकांक 32 है। यह केन्द्र प्रमुख निला मार्गों एवं अन्य मार्गों पर स्थित होकर चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करता है। यह पदानुकम कोटि के प्रथम नगर नैनी से सर्वाधिक दूर का द्वितीय कम सेवा केन्द्र है। यह एक मेजा तहसील का खाक हेडक्वार्टर है तथा आगे इसे तहसील हेडक्वार्टर बनाने की योजना है। इसके खाक हेडक्वार्टर में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र है। यह केन्द्र अपने चारों और 60 - 70 कि०मी० के ग्रामीणों की सेवा करता है। कोरांव एक



फोटो प्लेट न0 7- कपड़ा विकय केन्द्र, भारतगंज सेवा केन्द्र, माण्डा इलाहाबाद



फोटो प्लेट न0 8 सब्जी बाजार, भारतगंज सेवा केन्द्र, माण्डा इलाहाबाद

ऐसा सेवा क्षेत्र है जहां 10000 मजदूरी पेशा लोग बिहार रो आकर रथाजीय जमीन रमरीदकर स्थायी राष्ट्र रो बरा गये हैं। यहां पर लगगग रागी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 'इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कोरांव' क्षेत्रीय लोगों को शैक्षणिक सुविधा प्रदान करता है।

'सिरसा ' म्यूनिसिपेलिटी क्षेत्र पदानुकम कोटि के द्वितीय कम का चौथा सेवा केन्द्र है। यह अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी किनारे पर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसकी ननसंख्या 1991 की ननगणना के अनुसार 8929 है। यहां कार्यों का प्रकार 30 एवं कुल कार्यात्मक इकाई 327 है। यहां का केन्द्रीयता स्कोर 929.31 है तथा इसका सम्बद्धता सूचकांक 27 है। सेवा केन्द्र सिरसा लगभग 50 कि.मी. चारों ओर सेवा करता है। यहां की बाजार बुधवार को बन्द रहती है। इसे क्षेत्र में एक शिक्षाणिक केन्द्र के खप में भी माना जाता है। यहां प्रमुख स्पर्स स्वर्णाभूषणों की दुकानें हैं जिससे क्षेत्रीय ननता की सम्पन्नता दिखाई पड़ती है। यहां पर कोल्ड स्टोरेन एवं थोक घी आदि की आपूर्ति क्षेत्रीय नोगों को होती है। जल मार्ग से भी इस केन्द्र पर आयात एवं निर्यात किया जाता है।

'जसरा' सेवा केन्द्र द्वितीय कम के पदानुकम का पांचवां केन्द्र है। यह अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यहा राज्य मार्ग 44 और हावड़ा जबलपुर रेल मार्ग पर स्थित है। इसकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 3545 है। यह ब्लाक हेडक्वार्टर है। इसके कार्यों की संख्या 30 तथा कुल कार्य इकाई 220 है तथा इसकी केन्द्रीयता गणना 747.85 है। इस सेवा क्षेत्र का सम्बद्धता सूचकांक 28 है। यह क्षेत्र अपने चारों ओर 30-35 कि.मी. क्षेत्र की सेवा करता है। क्षेत्रीय लोगों के लिए यह केन्द्र स्वास्थ्य, शिक्षा एवं व्यापार के लिए इस केन्द्र का विशेष महत्व है लेकिन इसके पास धूरपुर या इरादतगंग का विकास इसके विकास को प्रभावित कर रहा है। बड़ी-बड़ी राइस मिल होने के कारण देहात क्षेत्र का महत्वपूर्ण सेवा केन्द्र है।

तृतीय कोटि के सेवा केन्द्रों की संख्या 20 निश्चित की गई है जिनमें बारा, करछना तथा मेना तहसील हेडक्वार्टर एवं कोंधियारा, उखवा, मांडा, व्लाक हेडक्वार्टर हैं। शेष 14 सेवा केन्द्र स्थानीय ग्रामीण बाजार हैं जो अपने चारों ओर के देहात की सेवा करते हुए उनसे आर्थिक, सामानिक, प्रशासनिक कार्य एवं सेवाओं से भिन्न हैं। ये सेवा केन्द्र- इरादतगंज या पूरपुर, कर्मा, (फोटो प्लेट न0 9) नारी, नारीबारी, खीरी, (फोटो प्लेट न0 10) लेडियारी, बड़ोरवर, कोहड़ारघाट हैं। ये सेवा केन्द्र आराजी रो ग्रामीण सड़क मार्गो द्वारा अजुगम्य पहुंच के अन्दर आते हैं नो प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन तृतीय कोटि के सेवा केन्द्रों का कार्य प्रकार 24 से 9 के बीच में और कुल कार्य इकाइयां 192 से लेकर 25.36 तक निर्धारित हुई हैं। इन तृतीय कम सेवा केन्द्रों में सबसे उपर कर्मा है जिसकी केन्द्रीयता गणना 528.72 अंकित हुई हैं। एवं 115.36



फोटो प्लेट न0 9- करमा बाजार सेवा केन्द्र, कौथियारा इलाहाबाद



फोटो प्लेट न0 10- खीरी बाजार सेवा केन्द्र, कोरांव इलाहाबाद

केन्द्रीयता गणना के साथ उरुवा सबसे निचले स्थान पर है। उपरोवत्त सेवा केन्द्र अपने-अपने चारों ओर वृतीय श्रेणी के कार्यों द्वारा ग्रामीणों की सेवा करते हैं।

# सेवा केन्द्रों का स्थानीय प्रतिरूप :-

यमुना पार प्रदेश इलाहाबाद जिले का एक उच्चावचीन प्रदेश है। मुख्य रूप से गंगा-यमुना एवं गौण रूप से टौस, बेलन, लपरी, झगरा बरिया आदि नदियों द्वारा वाहित क्षेत्र है। अध्ययन क्षेत्र का उच्चावच सेवा केन्द्रों के स्थानिक प्रतिरूप को निर्धारित करता है. फिर भी सेवा केन्द्र का वितरण प्रतिरूप जो कि मानचित्र 3.5 में कम या अधिक यादिच्छक प्रतिरूप में दिखाया गया है निसमें न तो पूर्णरूपेण एकत्रण हे और न ही पूर्णरूपेण समानता है। यह सुरूपष्ट है। एवं निकटतम पड़ोसी मुल्य द्वारा (1.05) से भी स्पष्ट है कि यमुनापार क्षेत्र सेवा केन्द्रों का सम्पूर्ण वर्तमान प्रतिरूप यादिच्छक है किन्तु एक समानता की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। निकटतम विश्लेषण तालिका 3.5 क्षेत्र में सेवा केन्द्रों का स्थानीय सांख्यिकीय प्रतिरूप प्रस्तत करता है तथापि अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों का वितरणीय प्रतिरूप न्यादातर रेखीय है जो कि सम्बद्धता मानचित्र में एक घटना की तरह है। सेवा केन्द्रों का प्रथम रेखीय प्रतिरूप - इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग के बीच एवं द्वितीय रेखीय प्रतिरूप इलाहाबाद बांदा मार्ग के बीच है। उल्लेखनीय है कि इन दोंनो सडक मार्गो के साथ-साथ रेलमार्ग भी समानान्तर स्थित में है। सेवा केन्द्रों की तीसरी रेखीय व्यवस्था राष्ट्रीय मार्ग संख्या २७ पर देखी जा सकती है जिसपर नैनी, इरादतगंज घुरपुर जारी एवं नारी बारी सेवा केन्द्र स्थित है। अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों के स्थानीय वितरण प्रतिरूप को देखने से यह स्पष्ट होता है कि जहां भी रेल एवं राजमार्गों का विकास हुआ है वहां पर सेवा केन्द्रों का भी विकास हुआ है अथवा यह कहा ना सकता है कि क्षेत्र में सेवा केन्द्रों का विकास रेल एवं राजमार्गों के जाल का अनुसरण करता है (तालिका 3.5 ) ।

#### Table-3.5

### Nearest Neighbour Statistics.

| 1. | Observed average spacing of service            |      |       |       |       |
|----|------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|    | centres ( d o)                                 | 303  | 11.63 |       |       |
| 2. | Expected average spacing ( d E)                |      | =     | 10.73 |       |
| 3. | Nearest neighbour value (Rn)                   |      | ===   | 1.05  |       |
| 4. | Standard error (SdE)                           |      | =     | 65.58 |       |
| 5. | Significance measure of Rn value (C)           | =    | 1.57  |       |       |
| 6. | Departure of observed pattern from he          | xago | nal   |       |       |
|    | Pattern ( du)                                  |      |       | ==    | 0.100 |
| 7. | Density of service cetre / 100 Km <sup>2</sup> |      | 1000  | 8.66  |       |

#### Statistics formulas which use for above values :-

( do ) = Σdi/n
 ( dE ) = 1/2√A/N
 (Rn) = do/dE
 (SdE) = 0.26136/√N(N/A)
 (C) = (dE-do)/SdE
 (du) = 1.0746/√A/N
 Density of service centres = Service Centres/Area.

### सेवा क्षेत्र :-

विभिन्न कोटि के सेवा केन्द्रों का सेवा क्षेत्र उपभोक्ता वरीयता आंकड़ों के आधार पर पहचाना जाता है जो क्षेत्र के सभी 1342 गांवों और मानचित्र (नं 3.7) में दिखाया गया है। सेवा केन्द्रों का सेवा क्षेत्र निर्धारित करने के लिए एक विशेष सेवा केन्द्र पर आधारित गांवों की संख्या (मानचित्र 3.3 में सीधी रेखाओं द्वारा दिखाया गया है)। उस केन्द्र के सेवा क्षेत्र को निर्धारित करने वाली लाइन से जोड़ते हुए ली गई हैं। सेवा क्षेत्रों की परिशुद्धता की सत्यता के लिए उपभोक्ता वरीयता के आधार पर 'रेली ' के फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त पर आधारित किया गया है। पी.कनवर्स ने इसे परिष्कृत कर 'अनगाव बिन्दु ' समीकरण प्रस्तुत किया था। इसी के आधार पर सेवा केन्द्रों का प्रभाव क्षेत्र या सेवा क्षेत्र निर्धारित किया गया है। सामान्य दशाओं में नगर आपस में छोटे मध्य शहर से खुदरे व्यापार को अपनी जनसंख्या के अनुपात में सीधे और दूरी के वर्ग के अनुपात में विपरीत आकर्षित करते हैं। इस सूत्र की सहायता से दो शहरों के बीच का 'अलगाव बिन्दु ' (अर्थात ऐसा बिन्दु जहां तक एक शहर के फुटकर व्यापार का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है तथा जिसके आगे दूसरे शहर के फुटकर व्यापार का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है तथा जिसके आगे दूसरे शहर के फुटकर व्यापार का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है तथा जिसके आगे दूसरे शहर के फुटकर व्यापार का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है तथा जिसके आगे दूसरे शहर के फुटकर व्यापार का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है तथा जिसके आगे दूसरे शहर के फुटकर

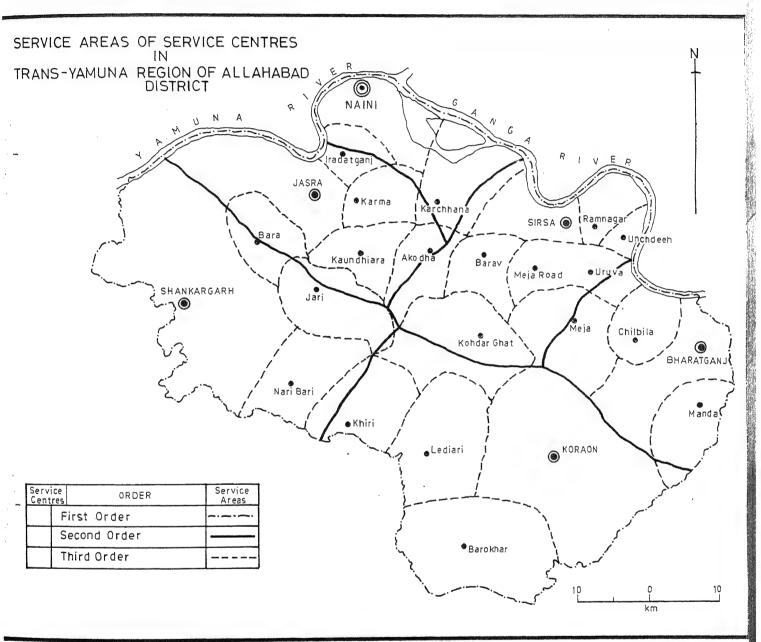

Fig. 3.7

व्यापार का प्रभाव अपैक्षाकृत बढ़ जाता हैं) वहां होणा जहां मूल्य <u>1/1</u> होगा। रैली के नियम का सूत्र इस प्रकार है

S1/S2 451

## $S_1/S_2 = (P_1/P_2 \times D_2/D_1)^2$

नहां S<sub>1</sub> और S<sub>2</sub> किसी मध्यस्थ नगर से दो सम्बन्धित नगरों द्वारा फुटकर व्यापार।

P₁ और P₂ दो प्रतिरूपर्धी नगरों की संख्या।
P₁ बड़े नगर की संख्या।
P₁ छोटे नगर की संख्या।

जबिक  $D_1$  और  $D_2$  स्थान से दोनों केन्द्रों के मध्य स्थित नगर से दोनों नगरों की दूरी I

'कनवर्स ' ने उपरोक्त सूत्र को परिष्कृत किया और 'अलगाव बिन्दु ' (Break Point) के रूप में निम्न सूत्र प्रस्तुत किया-

### $B = d/1 + \sqrt{P_1/P_2}$

जहां पर

B = छोटे केन्द्र से कि.मी. अथवा मील में अलगाव बिन्द्र

d = दो केन्द्रों के बीच की दूरी

P1= दो केन्द्रों में से सबसे बड़े केन्द्र की जनसंख्या

P2= दो केन्द्रों में से सबसे छोटे केन्द्र की जनसंख्या

जबिक 'अलगाव बिन्दु ' सेवा क्षेत्र में दो बिन्दुओं के बीच के योग को इस सूत्र की सहायता से निकाला गया अलगाव बिन्दु की स्थिति सभी प्रमुख मार्गों से निर्धारित होता है जो विभिन्न दिशाओं में विभिन्न केन्द्रों से विकीरित होता है तथा अलगाव बिन्दु उन रेखाओं से जुड़े होते हैं निनसे सीमाएं या सेवा केन्द्रों के सेवा क्षेत्र निर्धारित होते हैं सेवा क्षेत्र उपरोक्त व्यवहार से उसी तरह निर्धारित होते हैं नैसे अलगाव बिन्दु के आधार पर सूत्र की तुलना की जाए और अन्तर बहुत छोटा और महत्वहीन हो एवं उपभोवता वरीयता और व्यवहार मानचित्र के उपलक्ष्य में संशोधित हो। वर्योंकि सेवा क्षेत्र उपभोक्ता व्यवहार और वरीयता से निर्धारित होते हैं जो नियोजन उद्देश्य के लिए अत्यन्त वास्तविक और अनुकूल होते हैं। तब से 'अलगाव बिन्दु' सूत्र के आधार पर निर्धारित होते हैं। इसिएए विधिन्न कम के सेवा केन्द्रों को सेवा क्षेत्र अन्तिम रूप से (मान० 3.7 )अध्ययन क्षेत्र का राधीया गया। मानधित्र, सेवा क्षेत्रों का एक नालीनुमा प्रतिरूप उत्पन्न

करता है जो कि स्थानिक वास्तविकता है क्योंकि सेवा प्रदेशों के क्षेत्रों में छोटे सेवा फेन्द बड़े सेवा फेन्द्रों के सेवा क्षेत्रों में सन्निहित हो जाते हैं।

# सेवा क्षेत्र : नियोजन प्रदेश: .

प्रादेशिक नियोजन का तात्पर्य स्थानिक पुनर्संगठन एवं संसाधनों से या नियेश के उपयोग एवं पुनर्वितरण से सम्बन्धित है। इस प्रकार का नियोजन इस कार्य को इस सन्तुलन के साथ करने का प्रयास करता है जिससे सम्बन्धित मानव समाज को अपने पंरिवर्तनशील सामाजिक तकनीकी पर्यावरण के साथ सामन्जस्य स्थापित करने हेतु नए अवसर यन्त्र प्राप्त हो । साथ ही उनका अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके।

सेवा क्षेत्र नो कि सेवा केन्द्रों के द्वारा संचालित होता है, वास्तव में एक स्थानिक सत्ता है नो सामाजिक आर्थिक तत्वों की एकता और स्थानिक संगठन को समरूपता के आधार पर स्पष्ट तथा प्रमाणित है यह वास्तव में एक कार्यात्मक और केन्द्रीय या गुच्छीय प्रदेश के रूप में पहचाना जाता है। न्यूनाधिक रूप में सेवा क्षेत्र कर्मोपलक्षी प्रदेश ही हैं नो आपूर्ति मांग उपभोक्ता व्यवहार एवं सामाजिक संगठन के क्षेत्र में समान प्रकार की स्थितियां प्रस्तुत करते हैं। वह सामाजिक और आर्थिक एकता इस क्षेत्र को एक चिरिष्ट स्थानिक स्वरूप प्रदान करती है जिससे भूगोलवेत्ता एवं नियोजक विकास नियोजन प्रकिया हेतु इन क्षेत्रों की अरेर आकर्षित हुए हैं। यही कारण है कि पिछले चार दशकों से इन क्षेत्रों को नियोजन प्रदेश के रूप में उपयोग किया ना रहा है। विशेष रूप से विकासशील देशें में नियोजन हेतु इन सेवा केन्द्रों का महत्व बढ़ गया है क्योंकि ये अपने केन्द्रों से सामाजिक आर्थिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अभिन्न रूप से नुड़े हुए हैं। अतः सेवा क्षेत्र नैसे कर्मोपलक्षी प्रदेशों को नियोजन प्रदेश के रूप में चयन करना अत्यन्त समीचीन, तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक है।

मेसा कि अवस्थिति एवं विकास सिद्धान्तों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है कि वृहद स्तर से लेकर लघु स्तर तक विविध स्तर के सेवा केन्द्रों द्वारा प्रमाणित इन सेवा क्षेत्रों का एक गुच्छित पदानुकम है। सेवा क्षेत्रों का यह सोपानी पदानुकम किसी देश या प्रदेश के सम्पूर्ण धरातल को पूर्णरूपेण आवृत्त कर लेता है। ऐसे स्थानिक तन्त्र में विकास तरंगों का प्रसरण एवं निवेश का आबंदन प्रभावशाली एवं समान ढंग रो विविध केन्द्रों के माध्यम रो सम्प्रेषित किया जा राकता है। विकास की गति तीबतर करने हेतु इन रोवा फेन्द्रों में विविध रत्तरीय विकास किया कलागों एवं संस्थामों का स्थापित होना आवश्यक होता है। जिससे लाम सामान्य रूप से प्राप्त हो सके। इस प्रकार रोवा क्षेत्र न्यून स्तर से लेकर उच्च स्तर तक एक ऐसा स्थानिक पदानुकम प्रस्तुत करते हैं जो कार्यात्मक आधार पर अपने सेवा केन्द्रों से जुड़े हुए होते हैं। इस स्थानिक

पदानुकम के माध्यम से संचालित विकास प्रकिया ग्राम्य स्तर तक विकास के लाम को पहुंचाने में सक्षम होती हैं। साथ ही उत्पादन एवं उपमोग प्रकिया को उपभोक्ता से नोइती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विकास प्रकिया में सहभागिता देती है तथा विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। इस प्रकार की स्थानिक क्षेत्रीय तन्त्र में विकास प्रकिया एवं विविध सामानिक 'आर्थिक किया कलापों का पूर्ण विकेन्द्रीकरण होता है। वस्तुओं विचारों एवं व्यक्तियों का भौगोलिक धरातल पर पूर्ण गतिशीलता होती है तथा श्रम एवं संसाधन का अधिकतम उपयोग होता है। इसके अलावा सेवा क्षेत्रों को नियोजन प्रदेशों के रूप में स्वीकार करने पर प्रशासनिक सीमाओं तथा वास्तिवक सामुदायिक इकाइयों के मध्य का विवाद भी समाप्त हो जाता है। उपरोक्त गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर सेवा क्षेत्र विकास नियोजन हेतु उपरोक्त गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर सेवा क्षेत्र विकास नियोजन हेतु उपरोक्त गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर सेवा क्षेत्र विकास नियोजन हेतु उपरोक्त गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर सेवा क्षेत्र विकास नियोजन हेतु उपरोक्त गुणों एवं विशेषताओं का स्वाप्त करते हैं।

### नियोजन प्रभाविता : -

किसी भी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु किए नाने वाले नियोजन के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं एवं विकास किया कलापों उपयुक्ततम अवस्थिति सम्बिन्धित निर्णय सिम्मिलत होते हैं। सेवा केन्द्र तथा उनके सेवा क्षेत्र जो पहले से ही उस प्रदेश को सेवा प्रदान कर रहे हैं इस प्रकार के अवस्थिति नियोजन हेतु उपयुक्ततम स्थानिक तन्त्र प्रस्तुत करते हैं। सेवा केन्द्रों के स्थानिक वितरण के समान न होने के कारण प्रदेश विशेष के कुछ क्षेत्र 'सेवा रिक्त क्षेत्र' हो जाते हैं तथा कुछ क्षेत्रों से को 'सेवा परिब्याप्त क्षेत्र' हो जाते हैं। पहली समस्या का समाधान प्रतिरूपर्धी रोवा केन्द्रों में पूरक किया कलापों को स्थापित कर दूर किया जा सकता है जबकि दूसरी संमस्या का समाधान सेव रिक्त क्षेत्रों में नए सेवा केन्द्र खोल करके किया ना सकता है। नए सेवा केन्द्रों में उपयुक्त स्तरीय आधारभूत सुविधा को एवं किया कलापों को सीरित होना भी आवश्यक है। सेवा केन्द्र अपने स्थानिक अन्तर्किया एवं कार्यात्मक सम्बद्ध के आधार पर विकास नियोजन हेतु एक आदर्श स्थानिक इकाई प्रस्तुत करते हैं। अतः सेवा केन्द्रों एवं उनके सेवा क्षेत्रों की पहचान एवं निर्धारण के पश्चात विकास प्रकिया के सन्तुलन एवं एवं तीबतर होने की सम्भावना बढ़ जाती है। इस कर्मोपलक्षी क्षेत्रों के कार्यात्मक एवं कमबद्ध समन्वित स्वरूप के कारण विकास प्रकिया और प्रोत्साहित हो जाती है तथा ग्राम्य क्षेत्रों से विकास प्रकिया के सीधे सम्बन्ध हो जाते हैं। यदि विकास किया कलाप सेवा केन्द्रों पर स्थापित हो जाते हैं तो ग्रागीण क्षेत्रों में उनकी अनुकूल प्रतिकिया होती है। परिणामस्यरूप दोनों में फार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध तीब हो जाते हैं। विकास का लाभ गांवों को मिलना प्रारम्भ हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के संसाधनों का उचित उपयोग होने लगता है तथा विकास प्रकिया तीब से तीबतर हो जाती है।

किसी भी प्रकार के विकास नियोजन में विकास किया कलापों की उपयुक्त अवस्थिति काफी महत्वपूर्ण होती है। चूंकि विकास नियोजन प्रकिया में अवस्थिति ही मूल प्रश्न होता है। इसीलिए इन कर्मोपलक्षी सेवा क्षेत्रों को मोशिक वियोजन इकाई कहा जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र में निर्धारित किए गए तीन पदानुकमीय स्तरों के सेवा केन्द्र क्षेत्र के विकास प्रकिया को 'तीबतर करने हेतु उपयुक्ततम स्थानिक इकाई प्रस्तुत करते हैं।

तृतीय कम केन्द्र छोटे सेवा क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं अतः इनका उपयोग तृतीय कम के कार्यो एवं सेवाओं के स्थानीयकरण के लिए होता है नैसे कृषि, वाह्य संरचनात्मक सुविधाएं - बीनों, उर्वरकों, कीटनाशकों, यन्त्र वितरण और मरम्मत सेवाएं, बीन भण्डारण, छोटे भण्डार गृह, कृषि उत्पादों का उत्पादन एवं विकय (केवल कम मात्रा में) ग्रामीण एवं हस्तनिर्मित वस्तुओं का विकय एवं खरीददारी, ग्रामीण शिल्पकारों एवं कारीगरों की सेवाएं आदि स्थापित किये ना सकते हैं।

प्रथम एवं द्वितीय कम के सेवा केन्द्र तुलनात्मक रूप से बड़े सेवा क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं और इनमें स्थानीय संयोजनों गतिशील प्रतिरूप का उच्च स्तर होता है। अतः इन सेवा केन्द्रों की क्षमता बड़े निवेशों और उच्च कम के कार्य एवं सेवाएं जो कि ज्यादातर उद्योगों से, यातायात से एवं सामाजिक सुविधाओं से सम्बन्धित होते हैं। वास्तव में इन सेवा केन्द्रों में बड़ी कृषीय इकाइयां स्थापित होती हैं।

द्वितीय कम सेवा केन्द्र नैसे - शंकरगढ़, भारतगंन, कोरांव, नसरा, सिरसा, प्रतिदिन के बानारीय केन्द्र हैं। इसिलए इन केन्द्रों में कार्यों एवं सेवाओं नैसे कृषि आधारित उद्योगों का माल गोदाम, छोटे स्तर के खाद्य पदार्थ से सम्बन्धित निर्माणाधीन प्लांट, इंनीनियरिंग पेपर इत्यादि स्थापित किए ना सकते हैं।

प्रथम कम सेवा केन्द्र 'नैनी ' फुटकर एवं थोक विकय केन्द्र है निसका सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा है। यमुनापार क्षेत्र के आन्तरिक भागों की तुलना इसके पास सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र है। इस बड़े सेवा केन्द्र में नगर की सभी सुविधाएं, उच्य अंश सम्बन्धता एवं अच्छी आन्तरिक एवं बाह्य संयोगकता है। वैनी सम्पूर्ण केन्द्र के लिए एक व्यापारिक नाभि केन्द्र है इसलिए सभी प्रथम श्रेणी के कार्य एवं सेवाएं जैसे उद्योग, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त एवं लेखा की सभी सुविधाएं प्रमुख रूप से इस केन्द्र पर स्थापित की ना सकती हैं। वृहद सेवा क्षेत्र की ननसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु इसमें विविध उच्च स्तरीय मरम्मत सेवाओं की विविधता, मनोरंजन सेवाएं, परामर्शीय सेवाएं आदि भी स्थापित की ना सकती हैं।

इस प्रकार त्रिस्तरीय सेवा केन्द्र एवं उनके सेवा क्षेत्र, उद्योग, परिवहन एवं कृषि से सम्बन्धित विविध प्रकार की आधारभूत सुविधाएं एवं विकास कार्यों की अवस्थित हेतु एक प्रभावशाली एवं कमबद्ध स्थानिक कम पस्तुत करते हैं। अतः प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में शोध क्षेत्र में कृषि, औद्योगिक, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक क्षेत्र के विकास हेतु वांछित विविध कार्यात्मक इकाइयों को इन्हीं सेवा केन्द्रों पर स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। शोध के क्षेत्र के विकास नियोजन हेतु इन्हीं सेवा क्षेत्रों को आधारभूत इकाई के रूप में माना गया है। अतः कार्यात्मक इकाइयां स्थानिक नियोजन के लिए कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि किया कलापों का विशेष अध्यायों में उपयोग होगा।

#### REFERENCES

- 1. Ullman, E.L., 1953: Human Geography and Area research, A.A.A. Geography Vol. XXIII, p. 58.
- 2. Jefferson, M. 1931: The Distribution of World City Folk- A Study in Comparative Civilization Geographical Review Vol. 21, p. 453.
- 3. Nath, V. 1962: The Concept of Umland and its Delimitation, The Deccan Geographer, Vol. I, No.1 p. 333.
- 4. Mishra, B.N. 1980: The spatial Pattern of Service Centres, in Mirzapur District-U.P., Unpublished thesis, University of Allahabad, p.372.
- 5. Northam, R.M. 1975: Urvban Geography, John Wiley and sons, New York, p. 108.
- 6. Getis, A. and Getis J.: Christaller's Central Place theory in a Geography: of Urban Places (Eds) Putnum, R.G., Taylor, F.J. and Kettle, P.G.
- 7. Berry, B.J.L. 1959: Ribbon Development in the Urban Business Pattern, Annals A.A.G. Vol.XXIX.
- 8. Von Thunen, J.H 1826 :'Der Isolirte Staat' in Bezie hung of Landwirschaft and National okonomie Hamburg.
- 9. Grademan, R. 1916: Schwabische stadte, Z. Ges. Erdk. Berlin.
- 10. Galpin, C.J. 1919: The Socical Anatomy of an Agricultural Community Univer. Wis. Agri. Exp. Stat. Res. Bulletin 34.
- 11. Kolb, H.J. 1923 : Service Relation of Town & Country, Univer. Wis. Agri. Exp. Stat. Res. Bulletin 54.
- 12. Christaller, W. 1933: Central Places in Southern Germany (Translated by C.W. Baskin in 1966) Engle Wood Cliff New Jersey.
- 13. Losh, A. 1954: The Economics of Location (Translated by W.H.Woglom) New Haven.
- 14. Dickinson, R.E. 1932: The Distribution and Function of the Small Urban Settlements of East Anglia, Geography, Vol. VII, pp. 19-31.
- 15. Smalles, A.E. 1944: The Urban Hierarchy in England and Wales, Geography, XXIX, pp. 41-51.
- 16. Works of H. Carol and Other German Scholars are Reviewed; in spelt Jocob's 'Town and Umland' Economic Geography, Vol. 34, 1958, pp 362-69.
- 17. Brush, J.E. and Bracey, H.E. 1967: Rural Service Centres in Southern Wisconsin and Southern England, in Readings in Urban Geography, Mayer, H.M. and Kohn, C.F. pp. 210-17.
- 18. Carter, H. 1955: Urban Grades and Spheres of influence in South West Wales, Scottish Geographical Magzine, XXXI. Pp. 43-56.
- 19. Perroux, F. 1955: Note Sur La Notion de Pole de Croissance Economic Applique, quated in Regional Development Planning in India. A New Strategy, Mishra, R.P. 1974.
- 20. Harmansen, T. 1962: Development Poles and Development Centres in National and Regional Development: Elements of a Theoretical Framework for a Synthetic: Approach, The U.N.D. Institute for Social Development Geneva.
- 21. Kolb, H.J. 1933: Trends of Country Neighbourhood, Research Bulletin Number 117, p. 28.
- 22. Johnson, L.J. 1971: The Spatial Uniformity of a Central Places Distribution in New England, Economic Geography Vol. 47 No. 2, p. 158.

- 23. Stufford, H.A 1963: Functional Bases of Small Towns Economic Geography, Vol. 39, pp. 165-75.
- 24. Berry, B.J.L. op. Cit.
- 25. Berry, B.J.L. & Garrison, W.L. 1957: The Functional Bases of Central Place Hierarchy in Reading in Urban Geography, Mayer and Kohn (Eds.). pp. 218-27.
- 26. Godlund, S. 1956: The Function and Growth of Bus traffic within sphere of Urban Influence, Lund Studies, in Geography, series B, No. 18, pp.13-14.
- 27. Green, F.H.W. 1948: Motor Bus Centres in South West England Trans. Inatitute of British Geographers, No.14, pp. 59-68.
- 28. Carruthers, W.I. 1957: The Classification of Service Centres, in England and Wales, Geographical Journal, 123, pp.371-85.
- 29. Loomis, C.P. and Beegle, J.A. 1950: Rural Social System, New York.
- 30. Krishnan, K.C.R. 1932: Fairs and Trade centres of Madras and Ramnand, Madras, geographical Journal, Vol.7, pp. 237-249.
- 31. Natesan, S. 1931: Early European Trade Centres of Malabar, Madras Geographical Journal, vol. No. 6, pp. 215-18.
- 32. Despande, C.D. 1941: Market villages and Periodic fairs of Bombay, Karnataka Indian Geographical Journal, Vol. 16, pp.327-39.
- 33. Pattnaik, N. 1953: Study of Weekly Markets at Barpoli, Geographical Review of India, Vol. 15, pp. 19-31.
- 34. Patel, A.M. 1963 Rural Market of Rajshahi District, The oriental Geographer, Vol. 8, pp.140-151.
- 35. Tamaskar, B.G. 1966: The Weekly Market of Sager: Damoh Plateu, The national Geographical Journal of India, Vol.12, pp. 38-50.
- 36. Kar, N.R 1960: Urban Hierarchy and Cetral Functions Around lower West Bangal, India and their significance, proceedings of The I.G.U. Symposium in Urban Geography land, pp. 253-74.
- 37. Rao, V.L.S.P. 1964: Towns of Mysore State; Indian Statistical; Institute.
- 38. Mandal, R.B. 1955: Central Place Hierarchy in Bihar Plain N.G.J.I., Vol. XXI. Pt. 2, pp. 120-26.
- 39. Barai, D.C. 1955; Rank Size Relationship and Spatial Distribution of Centres In Tamil Nadu, G.J.I., Vol. XXI. Pt. 2, pp. 246-56.
- 40. Guha, B. 1967: The Rural Service Centres of Hoogly District, Geographical Review of India, Vol. 39, pp. 47-53.
- 41. Tritha, R. and Lall, 1967: A Service Centres in Western Himalayas, the Journal of Tropical Geography, Vol. 25, pp. 58-68.
- 42. Mukherjee, S.P. 1968: Commercial Activity and Market Hierarchy in a part of Eastern Himalayas, darjeeling, The National Geographical Journal of India, Vol. 14. Pp. 186-199.
- 43. Wanmall, S. 1968: Hierarchy of Towns in Vidarbha, India and its Significance for Regional Planning, M.Phil (Eco.) Deptt. Of Geography ,London School of Economics (Two Parts) London, 1968.
- 44. Singh, K.N. 1966: Spatial Pattern of central places in Middle Gangas Valley, The National Geographical Jouranal of India, Vol, 12.
- 45. Dwivedi, R.L. 1958: Allahabad, A Study of Urban Geography, Unpublished D. Phil. Thesis, University of Allahabad.
- 46. Singh, R.L. 1955: Banaras, A Study of Urban Geography Ph.D. Thesis.

- 47. Kayastha, S.L. 1964: Kangra, A Himalayan Town, N.G.J.I., 1958,pp. 89-94. Also The Himalayan Beas Basin, A Study of Habitate, Economy and Society, B.H.U. Varanasi.
- 48. Singh, V. 1958: Allahabad A Study of Urban Geography Ph.D. Thesis.
- 49. Mishra, H.N. 1975: Urban Centres in The Umland of Allahabad, D. Phil, Thesis, University of Allahabad.
- 50. Sen, L.K. et al 1971 : Planning Rural Growth Centres for Integrated Development : A Studt in Myralagude Taluka, N.I.C.D. Hydrabad.
- 51. Mishra, R.P. 1976: Regional Development Planning in India: A New Strategy, Vikash Publishing House, New Delhi,pp.36-37.
- 52. Roy, P. and Patil, B.R. 1977: Manual for Block Leveal Planning, pp.24-34.
- 53. Bhat, L.S. 1976: Micro Level Planning: A Case Study of Kaknal Area, Haryana, India, New Delhi, p.11.
- 54. Bronger, D. 1978: Central Place System, Regional Planning and Development Countries: Case in India in Transformation of Rural Habitat: A Geographical Dimension, R.L. Singh, et al (Eds.), N.G.J.I., No. 19 Varanasi, pp. 134-164.
- 55. Singh, G. 1973: Service Centres: Their Function and Hierarchy, Ambla District, Punjab. Ph.D. Thesis, University of Cincinati.
- 56. Kumar, A., and Sharma, N. 1977: Rural Centres of Services: A case study of Sindega, Geographical Review of India, vol. 39, no.1.
- 57. Sharma, P.N. 1979: Theoretical Framework for Identification of Growth Centres, Research Paper (Unpublished), Area Planning Division, State Planning Institute, U.P. Lucknow.
- 58. Mishra, B.N 1980 : Op. Cit. P. 262.
- 59. Gupta, B.S. and Faujdar, M.S. 1979: Methodology for Spatial Planning Identification of Central Places, Research paper (Unpublished), The Area Planning Division, State Planning Institute, U.P. Lucknow.
- 60. Bhat, L.S. 1972: Discussions in The Seminar on the Problems of Microlevel Planning, Behavioural Science and Community Development, Special Issue, Hydrabad, p. 151.
- 61. Rao, V.L.S.P. 1964 : Op.Cit.p.151.
- 62. Deshpande, C.D.: Op. Cit.p.151.
- 63. Mishra, B.N. 1980 : Op.Cit.p.262.
- 64. Ibid, P. 431.
- 65. Ibid, p. 432.
- 66. Mishra G.K. 1972: The Centrality Oriented Connectivity of Roads in Miryalguda Taluka. A case study (Research paper) Behavioural science and Community Development Hyderabad, Vol.6. no.1.

\*\*\*\*\*\*

#### अध्याय - ४

# कृषि विकास हेतु स्थानिक नियोजन

कृषि पर आवश्यकताओं एवं मांगों का दबाव बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विकासशील देशों में जब तब कृषि क्षेत्र का उचित रूप से प्रबन्धन न किया जाएगा एवं जनसंख्या नियंत्रण उपायों को लागू न किया जाएगा तब तक जनसंख्या, किय सम्बद्ध जो पहले से ही असन्तुलित है, वह पुन: बिगड़ता हुआ भयावह रूप धारण कर लेगा ।

कृषि, फसलोत्पादन एवं पशु पालन से मौलिक रूप से सम्बन्धित है जिनके द्वारा जीवन की मौलिक आवश्यकताएं जैसे - भोजन, पेय एवं वस्त्र की आपूर्ति होती है। मानव इतिहास में कृषि मुख्य किया कलाप रहा है अतः भूगोलवेत्ता के लिए यह विशेष महत्व का है। विविध एतिहासिक कालों ने क्षेत्रीय आधार पर कृषि का स्वरूप बदलता रहा है तथा इसके माध्यम से कृषकों एवं पशुपालकों ने पर्यावरण में वृहद स्तरीय परिवर्तन किए हैं, जिससे धरातन पर निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य का अधिकांश भाग कृषि भूदृश्य ही बन गया है 2

अन्य आर्थिक किया कलागों की अपेक्षा कृषि विविध भौगोलिक चरों नैसे- मौसम, नलवायु और मिट्टी की संरचना आदि से सघन रूप से नुझ हुआ है। लेकिन लगगग रागान दशाओं में विकिशत एवं अविकिशत राष्ट्रों की अपेक्षा प्रतिभूमि इकाई अधिक उत्पादन लेते रहे हैं। कृषि के विकास में भौतिक कारकों के साथ-साथ सांस्कृतिक कारकों का भी बड़ा महत्व है। भौतिक पर्यावरण की सीमाओं को लांघने तथा उनके रााथ रागायोगन रथापित करने की विधियां विविध देशों एवं प्रदेशों के संस्कृति के आधार पर अलग-अलग रही हैं इसीलिए विविध प्रदेशों के कृषकों में भौतिक पर्यावरण का झान विविध स्तरीय रहा है तथा उनमें परिवर्शन एवं संशोधन करने की उनकी तकनीकी क्षमता में भी अन्तर रहा है। भौतिक पर्यावरण में परिवर्शन क्षमता की इन सीमाओं के कारण कृषक अपने दृष्टिबोध के आधार पर विविध उपलब्ध विकल्पों एवं विधियों में अपने लिए अनुकूल विधि का चुनाव करते रहे हैं

भारत गांवों एवं ग्रामवासियों का देश है जिनका मुख्य पेशा कृषि है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था में प्रमुख क्षेत्र है तथा देश की कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग 29 प्रतिशत है । कृषि मानव नीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है इसीिक इसे प्राथमिक खण्ड कहा जाता है। यह उद्योगों के लिए प्राथमिक निवेश उपलब्ध कराती है एवं निर्यात की वस्तुओं हेतु भी आधार प्रवान करता है। किसी भी देश की आर्थिक संरचना तथा उसके विकास की विशेषता एवं संभाव्यता का स्वरूप मात्र उत्पादनों की मात्रा पर ही आधारित नहीं है बिल्क उस अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उत्पादन होते हैं, तथा उनका वितरण किस प्रकार होता है इस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए किसी

भी देश की आर्थिक विकास की दर तीब्रतर करने हेतु औद्योगिक निवेश के उत्पादन पर दिया गया बल अनावश्यक कृषि क्षेत्र को क्षति पहुंचा सकता है तथा खाद्यान्नों का अभाव उत्पन्न कर सकता है। यह रिश्चित विशेष रूप से सभी के मध्यम और अल्प आय वर्ग को प्रभावित करती है। अतः ऐसी सरकारें जो लोकतान्त्रिक समानवाद की संकल्पना में विश्वास करती हैं, वे कृषि उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता की अनदेखी नहीं कर सकती हैं। निकोन्स ने सुझाव दिया कि कृषि उत्पादन में उन्नति सामान्य आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा कुछ निश्चित सीमा के अन्तर्गत यह स्वपोषित आर्थिक विकास के पूर्व की आवश्यक शर्त है।

किन्तु विविध भौतिक, सामानिक, आर्थिक, राननैविक, प्रशासनिक, तकनीकी कारणों एवं नीतिगत सीमाओं के कारण कृषि क्षेत्र भारत में प्रत्याशित वृद्धि नहीं कर रहा है । परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में कृषि की हिस्सेदारी 1949-50 में 48 प्रतिशत, 1983-84 में 36.7 प्रतिशत तथा वर्तमान में 1996-97 में 29.1 प्रतिशत हो गई है । लेकिन आज भी यह हमारी अर्थव्यस्था का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह मात्र भोजन खाद्यान्न का कच्चा माल का ही उत्पादन नहीं करता बिक जनसंख्या के एक बड़े भाग को रोनगार भी देता है। अतः इसके विकास को तीब्रतर करने हेतु तथा राष्ट्रीय विकास प्रकिया को सुदृढ़ करने के लिए बचत उत्पादन हेतु एक वृहद पूंजी की आवश्यकता है। इतिहास से यह स्पष्ट है कि कृषि विकास ने ही अन्य क्षेत्रों के तीब्र औद्योगिक, परिवहन एवं अन्य प्रकार के किया कलापों के विकास में योगदान किया है ।

## प्रादेशिक परिदृश्य : -

अध्ययन क्षेत्र 'यमुना पार प्रदेश' मध्य गंगा मैदान की भू आकृतिक इकाई है तथा भौगोलिक रूप से बुन्देलखण्ड क्षेत्र का एक उपभाग है। यह एक सघन जुताई का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का सघन एवं अवसादित भाग बहुत बड़ी क्षेत्रीय जनसंख्या को स्थायी रूप से आश्रय देता है। गंगा, यमुना, टौंस, बेलन एवं लिपारी नदियों के द्वारा उर्वरता एवं जलोढ़युक्त अवसादित एवं संरचित भाग बड़ी जनसंख्या का भरण- पोषण करती है। तथापि प्रादेशिक तंत्र की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं:-

- 1. क्षेत्र में कृषि पेशा पिछली कई शताब्दियों से स्थायी रूप से चल रहा है। वास्तव में इस क्षेत्र में विश्व के विकसित भागों की नकल से यह पेशा कुछ मूल समस्याओं- जैसे भूमि स्खलन, भूमि खनन, भूसमापन, भूअपरदन आदि से घिरता जा रहा है इसिलाए क्षेत्र में कृषि की प्रणाली सन्तु ित पारिरिश्चितिकीय प्रणाली के विपरीत होती जा रही है।
- 2. देश के अन्य भागों की तरह अध्ययन क्षेत्र में भी संयुक्त परिवार का बड़ी तेनी से विखण्डन हो रहा है किससे भू अधिग्रहण की संरचना विखण्डित



फोटो प्लेट न0 11- थोक मण्डी, 'चावल' लेड़ियारी वोरांव इलाहाबाद



फोटो प्लेट न0 12- थोक मण्डी - 'गेहूँ' लेड़ियारी, कोरांव इलाहाबाद

- होकर छोटे-छोटे प्लाटों में विशेषीकृत हो रही है। ये विस्तृण्डित प्लाट एक उदास और निरतेज आन्तरिक कृषि भूरकेष की तरह लगते हैं।
- 3. कृषि प्रणाली में आधुनिक फार्म तकनीकी और आन्तरिक कृषि का महत्व निश्चय ही बहुत कम है जिसका प्रमाण है कि वर्तमान में यह धीरे-धीरे उठ रहा है। यह परम्परागत यन्त्र नैसे लकड़ी का हल, पांटा, कुल्हाड़ी, हंसिया, दंतारी, फावड़ा, खुरपी, खैंती आदि और परम्परागत विधियां नैसे जुताई, मड़ाई, विकय आदि आज भी प्रयोग हो रहा है जो निश्चित रूप से क्षेत्र में कृषि-दृश्य के प्रतिकृत है।
- 4. पूंजी, कुशलता और उधम आदि की कमी ऐसे तत्व हैं जो क्षेत्र में कृषि दक्षता और भूमि श्रम तथा भूमि-पूंजी उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं।
- 5. सघन नीवन निर्वहन कृषि प्रणाली व्यापक व्यापारिक कृषि की अपेक्षा अधिक है क्योंकि- 1. कुल कृषि उत्पाद का 80 से 90 प्रतिशत खाघ वस्तुएं हैं, 2. कृषि उत्पादकता का मुख्य भाग घरेलू उपयोग के लिए है एवं अत्यल्प भाग का ही व्यापार होता है। 3. अधिकांश लागत किसान स्वयं करता है इसीलिए यह परिवार आधारित कृषि तन्त्र ही है।
- 6. यचिष पशुपालन कृषि की आन्तरिक किया का प्रमुख मान है लेकिन अध्ययन क्षेत्र में इसकी भूमिका कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत उत्साहननक नहीं है।
- 7. निष्कर्ष रूप में क्षेत्र में कृषि विपणन प्रणाली का विकास अभी तक नहीं हो सका है सेवा केन्द्रों का एक जाल अवश्य है लेकिन इनमें बहुत कम कृषि विपणन सुविधाएं उपलब्ध हैं।अध्ययन क्षेत्र में केवल दो थोक मडी समिति ही सरकारी रूप से कार्य कर रही हैं, तो क्षेत्रीय विस्तार से काफी कम हैं(फोटो प्लेट न0 11,12) इन केन्द्रों पर अधिकांशतः उपभोक्ता आधारित फुटकर न्यापार होता है।
- 8. सिंचाई भू उपयोग प्रतिरूप के निर्धारण तथा कृषि किया कलापों के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है 11 लेकिन क्षेत्रीय कृषि भूदृश्य अधिकांशतः विस्तारवादी नीवन निर्वाह कृषि ही है लेकिन छुटपुट रूप से सिंचल क्षेत्रों एवं सेवा केन्द्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में गहन कृषि भी पायी नाती है।

## भू उपयोग प्रतिरूप :-

सामान्यतया किसी एक विशेष क्षेत्र में भू उपयोग प्रतिरूप अधिकतर प्रकृति से निर्धारित होता है लेकिन क्षेत्र में भू उपयोग प्रतिरूप निर्धारण में जितनी भूमिका भौतिक तत्वों की है उतनी ही सांस्कृतिक तत्वों की भी है। प्राथमिक भौतिक कारक नैसे- नलवायु, धरातलीय आकृति, मिट्टी की संरचना, भूमि की क्षमता आदि है, उसी तरह मानवीय तत्वों जैरो- क्षेत्र की अधिवासता अविध, ननसंख्या घनत्व, सामानिक आर्थिक कारकों विशेषकर भू-काश्तकारी

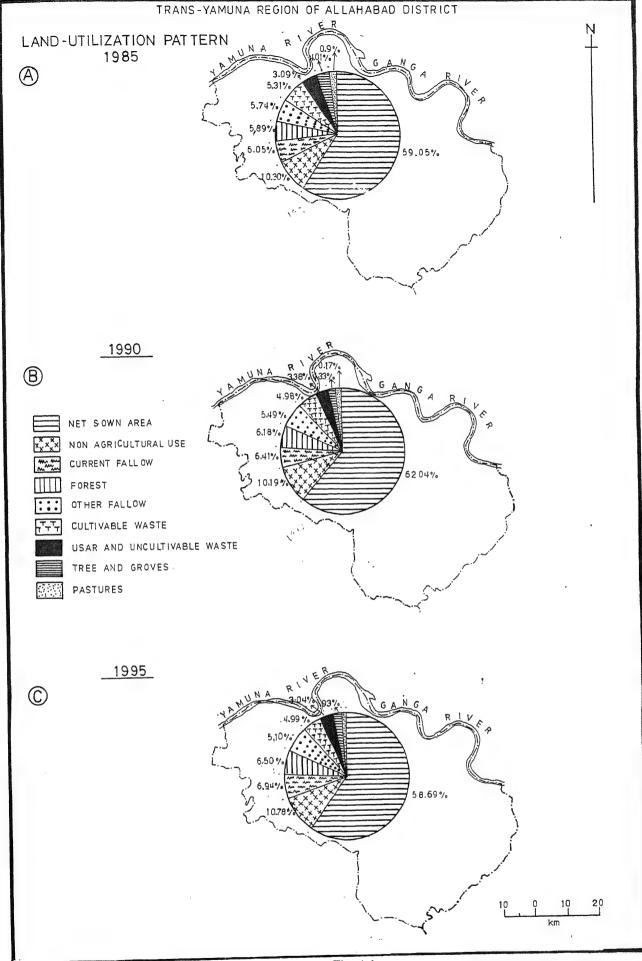

Fig. 4.1

प्रणाली और लोगों का तकनीकी स्तर आदि जो भू-उपयोग क्षमता के पर्याप्त अंश के भौतिक विस्तार को निर्धारित करता है<sup>12</sup>।

यमुना पार प्रदेश भू-सारक्तिक तत्तों का एक समिभित प्रतिस्प प्रस्तुत करता है जो क्षेत्र में एक विविध भू-उपयोग प्रतिस्प के विकास के लिए वृहद रूप से सहयोग करता है। भू-उपयोग के लिए कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 301878 हेक्टे. तालिका संख्या 4.1 और मानचित्र 4.1 एवं 4.2 में सुस्पष्ट रूप से शुद्ध कृषित क्षेत्र 58.69 प्रतिशत के एक आकारीय भाग से घिरा हुआ है। कृषि योग्य परती भूमि एवं वन का विस्तार 6.94 प्रतिशत है जबिक कृषि योग्य बंजर भूमि एवं वन का विस्तार 4.99 एवं 6.50 प्रतिशत भाग को घेरे हुए है। अतिरिचत उपयोग में लायी गई भूमि 10.78 प्रतिशत है जबिक क्षेत्र में वृक्ष एवं अन्य बागों के अन्तर्गत 0.93 प्रतिशत भूमि ही है। फिर भी इस क्षेत्र में भू-उपयोग प्रतिरूप में बहुत हल्का कालिक और स्थानिक अन्तर पाया जाता है, जो तालिका संख्या 4.1 और मानचित्र 4.1 एवं 4.2 से भी स्पष्ट होता है।

Table – 4.1

Land Use Pattern in Trans-Yamuna Region of Allahabad District 1995-96 ( in Hectares ).

| 51.<br>No. | Types of Land<br>Use           | 1985                          |       | 1990                         |       | 1995                         |       |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| 1.         | Total<br>Reported              | 'Area In<br>Hectare<br>300489 | %     | Area in<br>Hectare<br>300184 | %     | Area in<br>Hectare<br>301878 | %     |
|            | Area                           |                               |       |                              |       |                              |       |
| 2.         | Forest                         | 19744                         | 6.57  | 19253                        | 6.41  | 19628                        | 6.50  |
| 3.         | Cultivable<br>Waste            | 15985                         | 5.31  | 17375                        | 5.78  | 15081                        | 4.99  |
| 4.         | Current<br>Fallow              | 17707                         | 5.89  | 14959                        | 4.98  | 20961                        | 6.94  |
| 5.         | Others Fallow                  | 17276                         | 5.74  | 16505                        | 5.49  | 15402                        | 5.10  |
| 6.         | Usar and<br>Cultivable<br>Area | 9291                          | 3.09  | 10169                        | 3.38  | 9188                         | 3.04  |
| 7.         | Non<br>Agricultural<br>Area    | 30969                         | 10.30 | 30616                        | 10.19 | 32549                        | 10.78 |
| 8.         | Pastures                       | 279                           | 0.09  | 536                          | 0.17  | 1195                         | 0.39  |
| 9.         | Trees and<br>Groves            | 3235                          | 1.07  | 4006                         | 1.33  | 2824                         | 0.93  |
| 10.        | Net Shown<br>Area              | 177439                        | 59.05 | 186236                       | 62.04 | 177188                       | 58.69 |
| 11.        | Double<br>Cropped Area         | 45512                         | 15.14 | 60217                        | 20.06 | 72097                        | 23.88 |
| 12.        | Total Shown<br>Area            | 232481                        | 7736  | 246453                       | 82.10 | 257268                       | 85.22 |

Source - District Sankhkiya Patrika 1985,1990,1995.

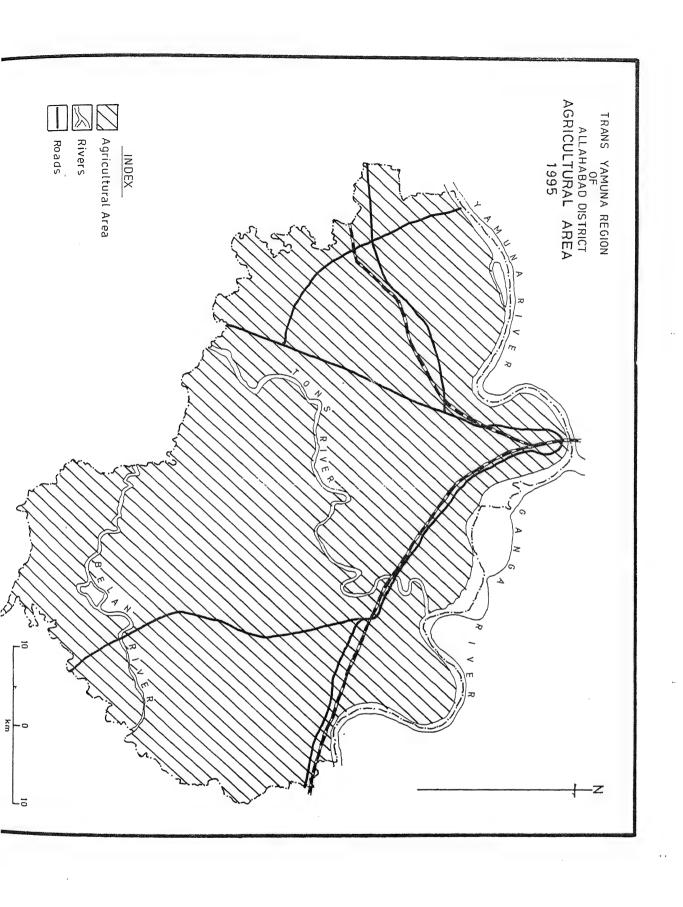

# भू-नोत प्रतिरूप :-

किसी प्रदेश की भौतिक प्रगति वहाँ के कुशल एवं प्रगतिशील अर्थव्यवस्था द्वारा ही संभव है जो अंततः कृषि क्षेत्र पर ही आधारित होती है। एक वृष्टद कृषि भूमि जोत इस क्षेत्र में एक अनिवार्य सहयोगी कारक है जो किसी भी क्षेत्र को प्रगतिशील रूप प्रदान करने में सहयोग प्रदान करता है। अपेक्षाकृत बड़े खेत कृषकों को विविध कृषि कार्यों जैसे- जुताई, पाटा, सिंचाई आदि में सीधा सहयोग करते हैं तथा किसान को अपना पूरा श्रम एवं पूंजी निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं

अध्ययन क्षेत्र में भू-जोत जो तालिका संख्या 4.2 और 4.3 से स्पष्ट हैं , एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था को दर्शाती है न्योंकि 91.89 प्रतिशत भाग छोटी जोतों 2 हेन्छेयर सक कम के अन्तर्गत आता है जबिक बड़ी भू-जोत का भाग 1.48 प्रतिशत ही है। अन्य भू-जोत आकार 2 से 5 हेक्ट. के अन्तर्गत 6.6 प्रतिशत भाग ही आता है तथापि अध्ययन क्षेत्र में भू-जोतों के बंटवारे की सहगामी प्रकिया और भूमि पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण विशेषतया छोटी जोतों के पक्ष में 1985 से 1995 तक भू-जोतों के प्रतिखप में बहुत हल्का बदलाव आया है 14।

Table – 4.2

Land Holding Pattern 1995-96.

| SI. No. | Size of Holdings<br>(in Hectares) | Numbers | Area ( in<br>Hectare ) | % of total<br>Land<br>Holdings |
|---------|-----------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------|
| 1.      | 0-1                               | 220339  | 78859                  | 79.43                          |
| 2.      | 1-2                               | 34580   | 46853                  | 12.46                          |
| 3.      | 2-3                               | 10956   | 26097                  | 3.94                           |
| 4.      | 3-5                               | 7392    | 27175                  | 2.66                           |
| 5.      | >5                                | 4131    | 36549                  | 1.49                           |
| Total   |                                   | 277398  | 215533                 | 100.00                         |

### Land Holding Pattern 1990-91.

| SI. No. | Size of Holdings (in | Numbers | Area (in | % of total    |
|---------|----------------------|---------|----------|---------------|
|         | Hectares)            |         | Hectare) | Land Holdings |
| 1.      | 0-1                  | 190169  | 42375    | 77.50         |
| 2.      | 1-2                  | 32421   | 44198    | 13.21         |
| 3.      | 2-3                  | 10813   | 33701    | 4.40          |
| 4.      | 3-5                  | 7501    | 27794    | 3.05          |
| 5.      | >5                   | 4474    | 38850    | 1.82          |
| Total   |                      | 245378  | 186918   | 100.00        |

### Land Holding Pattern 1985-86.

| SI. No. | Size of Holdings ( in Hectares) | Numbers | Area (In<br>Hoctare) | % of total<br>Land Holdings |
|---------|---------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|
| 1.      | 0-1                             | 170567  | 58515                | 74.87                       |
| 2.      | 1-2                             | 32694   | 43648                | 14.35                       |
| 3.      | 2-3                             | 11369   | 26630                | 4.99                        |
| 4.      | 3-5                             | 7956    | 29111                | 3,49                        |
| 5.      | >5                              | 5217    | 47187                | 2.29                        |
| Total   |                                 | 227803  | 205091               | 100.00                      |

#### Source :-

The District Statistical Bulletins ,Allahabad,State 1995,1990,1985.

Planning Institute U.P.





फोटो प्लेट न0 13-थान कृषि लेहड़ी गाँव, उखवा इलाहाबाद



फोटो प्लेट न0 14- बाजरा अरहर मिश्रित कृषि चितौरी ग्राम, जसरा इलाहाबाद

की दैनिक आहार प्रणाली में प्रधान भोज्य पदार्थ हैं जो संकट में लागों को सहयोग करती हैं ।

# खरीफ ऋतु फसलें :-

अध्ययन क्षेत्र में खरीफ फसलें साढ़े चार माह- जुलाई से शुरू होकर मध्य नवम्बर तक होता है। क्षेत्र में आने वाली खरीफ की प्रमुख फसलें- धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, उर्द, अरहर इत्यादि हैं। रबी की तुलना में खरीफ फसल की उत्पादन कीमत वस्तुतः कम होती है इसिंगए इनमें बीन, उर्वरक, और अन्य निवेश आदि की भी कम मात्रा में आवश्यकता होती है एवं वर्षा के समय से हो जाने पर सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है। सम्पूर्ण क्षेत्र में कुल फसली क्षेत्र के 41.8 प्रतिशत भाग पर खरीफ फसलें उगाई नाती हैं।(फोटो फोट न0 13)

खरीफ फरालों के शस्य प्रतिरूप की स्थानीय वैविध्य तालिका संख्या 4.4 से स्पष्ट होती है जो कि एक मिश्रित कृषि प्रतिरूप को दर्शित करती है। क्षेत्र में धान का सबसे न्यादा क्षेत्रफल मेना में 11568 हेक्ट. है नबिक सबसे कम क्षेत्रफल कोरांव ब्लाक में 2400 हेक्ट. एवं सबसे कम क्षेत्रफल चाका ब्लाक 309 हेक्ट. है। बानरा एवं अरहर का उच्च क्षेत्रफल 2086 हेक्ट. करछना ब्लाक में सबसे कम क्षेत्रफल कोरांव ब्लाक में है। सम्पूर्ण क्षेत्र की तालिका समयानुसार देखने से स्पष्ट होता है कि 1985 से 1995 के बीच में धान का क्षेत्रफल बनातार तेनी से बढ़ा है नबिक न्वार, बानरा एवं अरहर का सम्पूर्ण क्षेत्रफल घटता एवं बढ़ता रहा है।(फोटो प्लेट नव 14)

Table –4.4

Cropping Pattern of Kharif Season in Trans –Yamuna Region of Allahabad District ,1995-96 ( in Hectares ).

| SI.<br>No. | Blocks      | Paddy   | Jwar  | Bajara | Maize | Arher |
|------------|-------------|---------|-------|--------|-------|-------|
| 1.         | Jasra       | 7138    | 746   | 1381   | -     | 641   |
| 2.         | Shankergarh | 8727    | 490   | 733    | *     | 972   |
| 3.         | Chaka       | 1726    | 309   | 1097   | -     | 640   |
| 4.         | Karchhana   | 3958    | 535   | 2086   | -     | 1336  |
| 5.         | Kaudhiara   | 8244    | 602   | 356    | -     | 518   |
| 6.         | Uruva       | 3578    | 396   | 1619   | -     | 628   |
| 7.         | Meja        | 11568   | 684   | 1135   | 01    | 993   |
| 8.         | Koroan      | 26099   | 2400  | 556    | 63    | 254   |
| 9          | Monda       | 7205    | 407   | 1002   | 13    | 837   |
|            | Total       | 78243   | 6569  | 9965   | 77    | 6819  |
|            |             | 1991-92 |       |        |       |       |
|            | Total       | 60755   | 13082 | 16462  | -     | 5819  |
|            |             | 1985-86 |       |        |       |       |
|            | Total       | 55373   | 9690  | 16193  | 92    | 9069  |

#### Source :-

The District Statistical Bulletins ,Allahabad,State Planning Institute U.P. 1985, 1991, 1995.

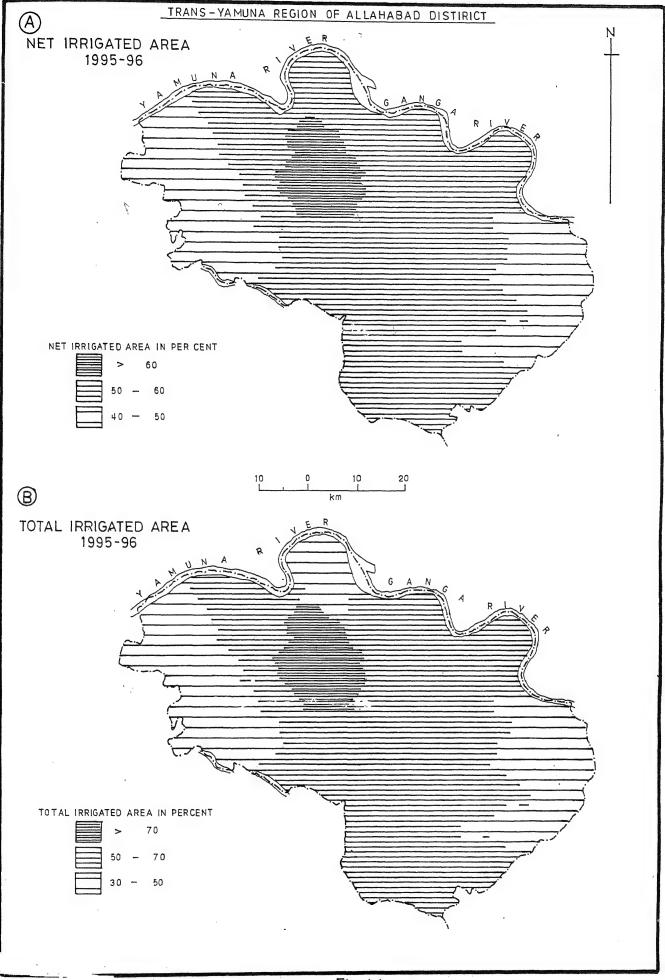

Fig. 4.4

### रबी फसलें :-

रबी फसलों का समय मध्य नवम्बर से शुरू होकर अन्तिम मार्च तक चलता है इसलिए रबी फसल की आन्तरिक प्रकिया अर्थात जुताई एवं मड़ाई साढ़े चार मास तक समाप्त होती है। बुवाई के लिए खेतों की जुताई अन्तिम अक्टूबर से मध्य नवम्बर तक लगातार चलती है किन्तु प्रमुख रबी फसल जैसे गेहूँ, जी, चना आदि की बुवाई सामान्यतया नवम्बर के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में की जाती है। खरीफ फसल से भिन्न रही की फसलों के लिए खेतों की तैयारी में अत्यधिक सिंपाई की जरूरत होती है और कसल के उनने तक भूमि के उपरी भाग में उच्च आर्दता आवश्यक होती है। अध्ययन क्षेत्र में यह तैयारी 'पलेवा' कही जाती है जिसका अर्थ खेत के उपरी सतह में हल्का जल भरना होता है। रबी फसलों की वास्तविक बुवाई मध्य नवम्बर से सम्पूर्ण दिसम्बर तक मानी जाती है। कभी कभी खरीफ की फसल देर से कटने के कारण सिंचाई की समस्या हो जाती है। खी फसलों में गेहूं, जो, चना, रारसों, आलू, मसूर आदि मुख्य फसलें हैं। अध्ययन क्षेत्र के कूल फसली क्षेत्र के 57.8 प्रतिशत भाग पर रबी फसलें उगाई नाती है। गेहूँ अध्ययन क्षेत्र की मुख्य फसल है। रबी फसलों का स्थानीय प्रतिरूप देखने से तालिका 4.5 स्पष्ट होता है कि गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल कोरांव 25736 है० उरुवा 13292 है० एवं शंकरगढ़ में 111443 है0 पाया जाता है एवं सबसे कम क्षेत्रफल चाका ब्लाक 219 हैं। चना में सर्वाधिक क्षेत्रफल कोरांच ब्लाक में 8545 हैं। एवं सबसे कम क्षेत्रफल चाका ब्लाक 521 हे0 में पाया जाता है।

1985 से 1995 तक की समयानुसार तालिका देखने से स्पष्ट होता है कि नेहूं का क्षेत्रफल लगातार तजी से बढ़ा है एवं अन्य फसलों का क्षेत्रफल घटता-बढता रहा है। तालिका 4.5

Table –4.5
Cropping Pattern of Rabi Season in Trans –Yamuna Region Allahabad District ,1995-96 (in Hectares).

| SI.<br>No. | Blocks      | Wheat   | Barley | Gram  | Potato |
|------------|-------------|---------|--------|-------|--------|
| 1.         | Jasra       | 9193    | 1075   | 2592  | 96     |
| 2.         | Shankergarh | 11443   | 1700   | 4712  | 10     |
| 3.         | Chaka       | 4114    | 219    | 521   | 158    |
| 4.         | Karchhana   | 8458    | 1742   | 2068  | 324    |
| 5.         | Kaudhiara   | 9514    | 208    | 895   | 227    |
| 6.         | Uruva       | · 6031  | 339    | 1570  | 405    |
| 7.         | Meja        | 13292   | 1298   | 4300  | 146    |
| 8.         | Koroan      | 25736   | 1993   | 8545  | 114    |
| 9          | Monda       | 8588    | 332    | 2581  | 206    |
|            | Total       | 96369   | 8906   | 27784 | 1686   |
|            | ,           | 1991-92 |        |       |        |
|            | Total       | 92204   | 13082  | 25982 | 1768   |
|            |             | 1985-86 |        |       |        |
|            | Total       | 81383   | 17706  | 33344 | 1335   |

#### Source :-

The District Statistical Bulletins ,Allahabad,State Planning Institute U.P. 1985, 1991, 1995.

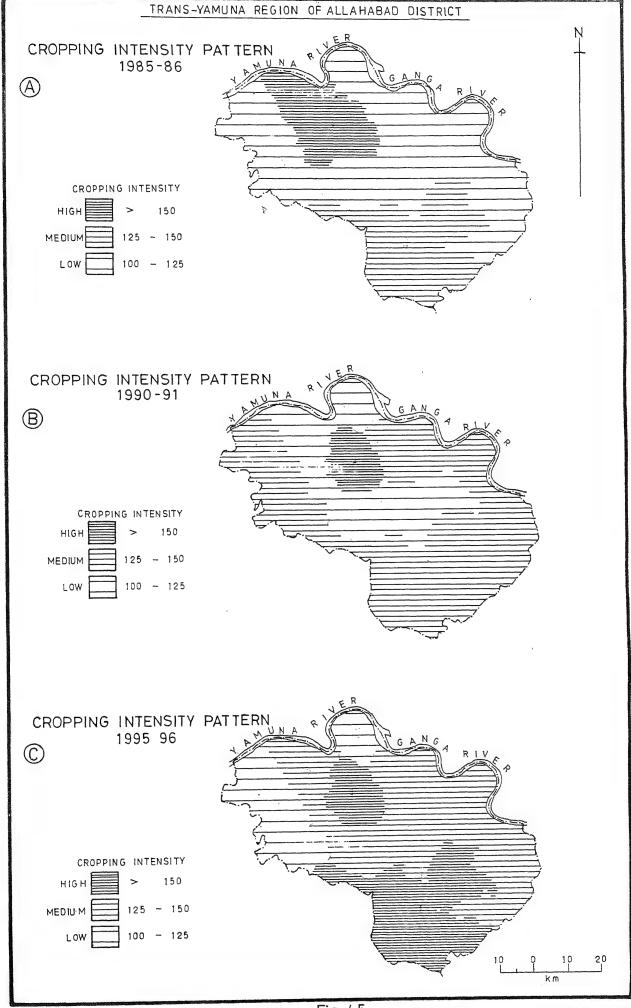

Fig. 4.5

#### जायद फ्सल : -

यह फसल अप्रैल से जून तक का होती है। नायद की प्रमुख फसलें मक्का, सांवा, मूंग, उर्द तथा कई प्रकार की सिकायां आदि हैं नो कुल मिलाकर 0.5 प्रतिशत कुल फसली क्षेत्र का घरे हुए है। इस फसल चक का सम्पूर्ण कृषित भाग नहर, कूप द्यूबवेल आदि द्वारा सींचा नाता है। नायद फसल का क्षेत्रफल ज्यादातर नगण्य है किन्तु पिछले कई वर्षों से सेवा केन्द्रों में नगसंख्या आकार एवं कार्यात्मक बहुलता के कारण इन फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। नो स्पष्ट रूप से सेवा केन्द्रों के चारों ओर संकेन्द्रित है। इसे देखने पर यह प्रमाणित होता है कि सेवा केन्द्रों ने अपने प्रभावित क्षेत्रों में नायद फसल की उन्नित है। इसे देखने पर यह प्रमाणित होता है कि सेवा केन्द्रों ने अपने प्रभावित क्षेत्रों में नायद फसल की उन्नित में एक महत्वपूर्ण भूभिका अदा की है। धान, नेहूं आदि के क्षेत्रफल में वृद्धि अध्ययन क्षेत्र में फसल प्रतिरूप के प्रभाव में सेवा केन्द्रों की धनात्मक भूमिका प्रमाणित करता है क्योंकि इन फसलों से सेवा केन्द्रों के और उनमें बसी नगसंख्या वृद्धि की बढ़ती मांगों की प्रशात्मक एवं स्थितिपथ्य पूर्ति होती है।

## उन्नतशील बीन, उर्वरक एवं यन्त्रों का प्रयोग :-

बीज कृषि किया का प्राथमिक निवेश है। बीज का गुण पौधों के उगने एवं वृद्धि के साथ ही साथ फसलों की उत्पादन एवं उत्पादकता निर्धारित करता है। फसलों के उत्तम अंकुरण में वृद्धि और उत्पादकता में परिष्कृत और एच.वाई.वी. बीज सामान्य बीजों से बिल्कुल विपरीत होता है। एक कृषि क्षेत्र में अच्छी पैदावार के लिए इसका प्रयोग उपयोगी होता है। अध्ययन क्षेत्र में 'उन्नतशील बीज' का प्रयोग और वितरण 1985 से 1995 तक लगातार बढ़ा है जो तालिका 6.6 ए से स्पष्ट होता है। उन्नतशील बीजों का वितरण नैनी, शंकरगढ़, चाका, जसरा, मेजा, सिरसा, भारतगंज, कोरांव आदि सेवा केन्द्रों पर नियमित होता है। (तालिका 4.7)

Table -4.6(A)

H.Y.V. Seeds and Fertilizers Stores in Trans - Yamuna Region, Allahabad District, 1995-96 (in Hectares).

| Sl. No. | Blocks      | Seeds Stores |                 | Fertilizers Store |                    |
|---------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|         |             | Nos.         | Capacity( M.T.) | Nos.              | Capacity(<br>M.T.) |
| 1.      | Jasra       | 10           | 246             | 8                 | 1400               |
| 2.      | Shankergarh | 9            | 310             | 11                | 1100               |
| 3.      | Chaka       | 9            | 188             | 3                 | 300                |
| 4.      | Karchhana   | 9            | 365             | 9                 | 1900               |
| 5.      | Kaudhiara   | 3            | 83              | 6                 | 600                |
| 6.      | Uruva       | 8            | 161             | 6                 | 600                |
| 7.      | Meja        | 8            | 161             | 10                | 1100               |
| 8.      | Koroan      | 8            | 198             | 7                 | 700                |
| 9       | Monda       | 8            | 186             | 11                | 1100               |

#### Source:-

The District Statistical Bulletins, Allahabad, State Planning Institute U.P. 1995-96.

Table - 4.6 (B) Use of Fertilizers in Trans - Yamuna Region, Allahabad District .

| Sl. No. | Blocks        | Kg/ Hectare |        |        |
|---------|---------------|-------------|--------|--------|
|         |               | 85-86       | 90-91  | 95-96  |
| 1.      | Jasra         | 53.0        | 66.92  | 96.0   |
| 2.      | Shankergarh   | 23.4        | 38.63  | 56.64  |
| 3.      | Chaka         | 131.9       | 166.30 | 151.47 |
| 4.      | Karchhana     | 58.9        | 73.36  | 102.93 |
| 5.      | Kaudhiara     | 58.1        | 80.26  | 102.90 |
| 6.      | Uruva         | 101.4       | 152.89 | 150.14 |
| 7.      | Meja          | 19.4        | 54.78  | 63.63  |
| 8.      | Koroan        | 19.4        | 28.15  | 42.49  |
| 9       | Monda         | 45.9        | 70.64  | 92.51  |
|         | Total Average | 56.82       | 81.32  | 95.41  |

## Source:-

The District Statistical Bulletins , Allahabad, State 1990-91, 1995-96.

Planning Institute U.P. 1985-86,

 $Table-4.7 \\ Distribution of Fertilizers \ in \ Trans-Yamuna \ Region \ Of \ Allahabad \ , \ District \ , 1995-96 \ (In M.T.) \ .$ 

| Sl. No. | Blocks ,      | N.    | P.   | K.  |
|---------|---------------|-------|------|-----|
| 1.      | Jasra         | 1980  | 414  | 97  |
| 2.      | Shankergarh   | 1417  | 282  | 69  |
| 3.      | Chaka         | 1092  | 327  | 100 |
| 4.      | Karchhana     | 1751  | 387  | 78  |
| 5.      | Kaudhiara     | 1887  | 328  | 75  |
| 6.      | Uruva         | 1917  | 338  | 78  |
| 7.      | Meja          | 1777  | 470  | 60  |
| 8.      | Koroan        | 2291  | 636  | 52  |
| 9       | Monda         | 1848  | 338  | 71  |
|         | Total Average | 15960 | 3520 | 680 |

# Source:-

The District Statistical Bulletins, Allahabad, State Planning Institute U.P.

खाद और बीज का प्रयोग मिट्टी में उसी प्रकार सम्बन्धित होता है जैसे शरीर को भोजन पुष्ट करता है वैसे ही खाद एवं उर्वरक अच्छी पोषित मृदा के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है 10 चूंकि भूमि सीमित है, अतः इस समय खेतों में अधिक उर्वरता एवं एवं घर परिवार में कम सन्तानोत्पत्ति को उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है 11 सीमित कृषि योग्य भूमि और जनसंख्या के उच्च दबाव के कारण कसन के प्रति एकड़ उपनों में पृद्धि अनिवार्य हो गई है। हरी स्वाद अथवा पशु स्वाद गिदिरमों की भौतिक दशाओं में स्पष्ट रूप से सुशार करता है जब कि रासायनिक उर्वरक गिट्टी के नाइटोनन, फासफोरस, पोटास आदि आवश्यक पोषक तत्कों की कमी पूरा करते हैं 11 अतः कहा जा सकता है कि क्षेत्र में मिट्टी की अच्छी फसनों के उत्पादन के लिए कई खादों का प्रयोग आवश्यक है।

तालिका संख्या 4.6 बी देखने से स्पष्ट होता है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग 1985 में 56 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1995 में 95 कि. ग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गया है। इस तथ्य की पुष्टि नाइटोनन, फारफोरिक एवं पोटैशिक उर्वरकों का विविध ब्लाकों में वितरण तालिका 4.7 से स्पष्ट है। साथ ही मानियत्र 4.3 में विभिन्न सेवा केन्द्रों के वितरण बिन्द्र दशाए गए हैं।

सामान्यतया कृषि यन्त्रों के उपयोग में पूरे वर्ष वृद्धि हुई है और विभिन्न सेवा केन्द्रों पर उनका वितरण हुआ है। (तालिका 4.8) लेकिन यह एक छोटी आवश्यकता की पूर्ति करता है तथापि यमुना पार क्षेत्र में एच.वाई.बी. बीनों, रासायनिक उर्वरकों तथा यन्त्रों के निधिवत प्रयोग में एक नियंत्रित भूमिका अदा हुई है।

Table -4.8

Use and Availability of Agricultural Implement in Trans -Yamuna Region of Allahabad, District, 1995-96.

| Sl. No. | Blocks        | Plough | Plough | Sprayer | Threshing | Tractor |
|---------|---------------|--------|--------|---------|-----------|---------|
|         |               | Wooden | Iron   | ,       | Machine   |         |
| 1.      | Jasra         | 9473   | 1952   | 135     | 763       | 178     |
| 2.      | Shankergarh   | 14708  | 2825   | 244     | 511       | 108     |
| 3.      | Chaka         | 4342   | 1023   | 143     | 1503      | 52      |
| 4.      | Karchhana     | 5905   | 1505   | 214     | 710       | 151     |
| 5.      | Kaudhiara     | 6801   | 1421   | 99      | 450       | 72      |
| 6.      | Uruva         | 4005   | 363    | 313     | 1324      | 155     |
| 7.      | Meja          | 10762  | 1209   | 192     | 1313      | 180     |
| 8.      | Koroan        | 15121  | 1995   | 155     | 1462      | 309     |
| 9       | Monda         | 9927   | 1201   | 180     | 819       | 185     |
|         | Total Average | 81044  | 13494  | 1695    | 8855      | 1390    |

Source:-

The District Statistical Bulletins, Allahabad, State Planning Institute U.P. 1995-96.

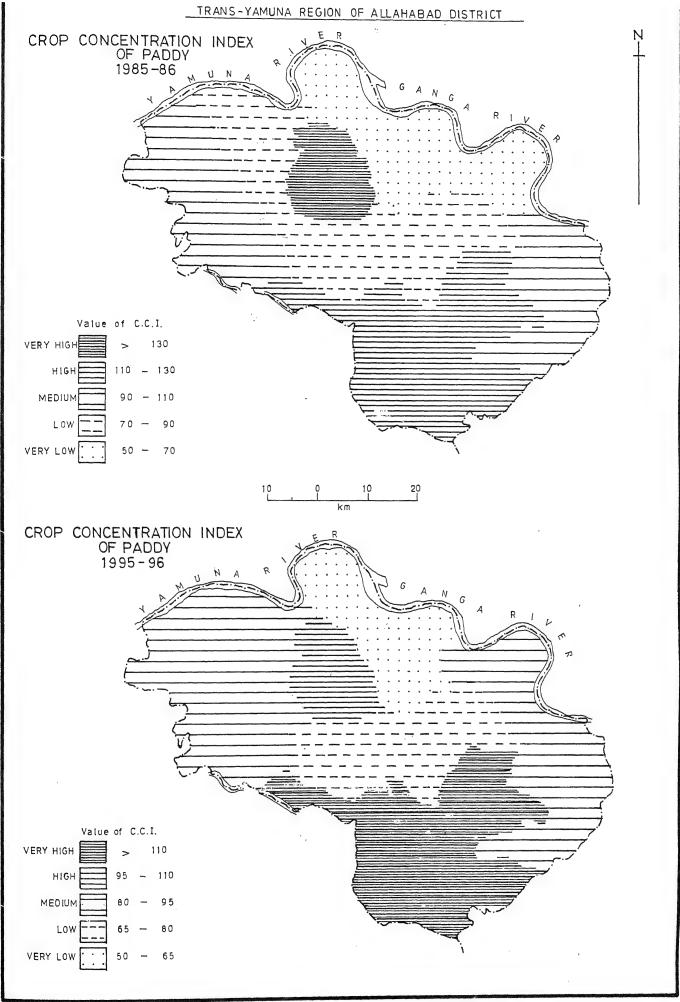

Fig. 4.6

Table -4.9

LAND Irrigation by Different Sources in Trans-Yamuna Region of Allahabad District - 1995-96.

| SI. | Irrigation Source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Irrigated Area (in | % Of Total     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| No. | The state of the s | Hectare)           | Irrigated Area |
| 1.  | Canals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75232              | 74.23          |
| 2.  | Tubewells( Ps+Sc Govt .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18220              | 19.97          |
| 3.  | Wells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4609               | 4.54           |
| 4.  | Tanks, Ponds, Lakes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1529               | 1.5            |
| 5.  | Others                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1750               | 1.72           |
|     | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101340             | 100.00         |

#### 1991-92

| Sl. | Irrigation Source        | Irrigated Area (in | % Of Total Irrigated |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------|
| No. | ,                        | Hectare)           | Area                 |
| 1.  | Canals                   | 58583              | 73.87                |
| 2.  | Tubewells( Ps+Sc Govt .) | 14729              | 18.57                |
| 3.  | Wells                    | 3089               | 3.89                 |
| 4.  | Tanks, Ponds, Lakes      | 1006               | 1.26                 |
| 5.  | Others                   | 1895               | 2.38                 |
|     | Total                    | 79302              | 100.00               |

#### 1985-86

| S1. | Irrigation Source        | Irrigated Area (in | % Of Total Irrigated |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------|
| No. |                          | Hectare)           | Area                 |
| 1.  | Canals                   | 57832              | 84.00                |
| 2.  | Tubewells( Ps+Sc Govt .) | 6457               | 9.37                 |
| 3.  | Wells                    | 2266               | 3.29                 |
| 4.  | Tanks, Ponds, Lakes      | 1010               | 1.46                 |
| 5.  | Others                   | 1277               | 1.85                 |
|     | Total                    | 68842              | 100.00               |

#### Source:-

The District Statistical Bulletins, Allahabad .State Planning Institute ,U.P.-1985,1990,1995.

### रिपंचाई : -

अध्ययन क्षेत्र में वर्षा की मात्रा और वितरण की अनिश्चितता फसलों को कृतिम जलापूर्ति की आवश्यकता को जन्म देती हैं। कृषि अर्थत्यवस्था में सिंचाई निरपवाद रूप से एक निर्णायक भूमिका अदा करती है क्योंकि यह दो उद्देश्यों की पूर्ति करती है पहली मानसून वर्षा के असफल हो जाने पर फसलों की शितपूर्ति करती है एवं विनाश के खिलाफ रक्ष कवच का काम करती है तथा साथ ही साथ उस वर्ष में पैदावार को बढ़ाती है।

जिले में अध्ययन क्षेत्र का सम्पूर्ण सिंचाई क्षेत्र 1985-86 में 66842 हेक्टेयर सो बढ़कर 1995-96 में 101340 हेक्टेयर हो गया है जो सम्पूर्ण बोये गये क्षेत्र का 52.36 प्रतिशत है (तालिका 4.9) । सिंचित क्षेत्र का स्थानिक प्रतिरूप तालिका 4.10 और मानचित्र 4.4 में दर्शाया गया है। क्षेत्र में नहर सरकारी एवं व्यक्तिगत ट्यूबवेल प्रमुख सिंचाई के साधन हैं जो सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्र का 95 प्रतिशत सिंचित करते हैं।सिंचाई के अन्य सोतों में कुएं, तालाब तथा अन्य साधन हैं जो सिंचित क्षेत्र का कमशः 4.54 प्रतिशत, 1.50 प्रतिशत एवं 1.72 प्रतिशत भाग सिंचित करते हैं। तालिका संख्या 4.9 देखने से स्पष्ट होता है कि 1985 से 1995 तक सरकारी एवं प्राइवेट ट्यूबवेलों का प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा है जबकि नहरों का सिंचित प्रतिशत कम हुआ है। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में विश्व बैंक के ट्यूबवेलों के स्थापित हो जाने पर इसके द्वारा सिंचित क्षेत्रफल एवं प्रतिशत दोनों में वृद्धि अति तीब्र होगी।

अध्ययन क्षेत्र में सम्पूर्ण वर्षों में सिंचित क्षेत्रों एवं सिंचाई सुविधाओं के जाल का विस्तार सामान्यतया दो कारणों से हुआ है-

- 1. जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि बीज, सिब्जियां तथा खाघ पदार्थों की मांग बढ़ रही है।
- 2. क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत कुछ सेवा केन्द्रों पर ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं जो व्यवितगत सिंचाई अधिष्ठापन के लिए वांछित स्तर पर पर्याप्त नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों की भूमिका व्यापारिक कृषि सिंचाई में महत्वपूर्ण है।



Fig. 4.7

Table -4.10(A)

Irrigated Area in Trans - Yamuna Region of Allahabad, District, 1995-96.

| Sl. No. | Blocks      | Total<br>Shown<br>Area (in<br>Hectare) | Net<br>Irrigated<br>Area | As % Of<br>N.S.A. | Total<br>Irrigated<br>Area | As %<br>Of<br>T.S.A. |
|---------|-------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 1.      | Jasra       | 26968                                  | 10557                    | 55.86             | 14709                      | 54.54                |
| 2.      | Shankergarh | 46374                                  | 10926                    | 43.44             | 14306                      | 30.84                |
| 3.      | Chaka       | 15359                                  | 4780                     | 59.44             | 5875                       | 38.25                |
| 4.      | Karchhana   | 23281                                  | 8616                     | 53.31             | 12012                      | 51.59                |
| 5.      | Kaudhiara   | 20050                                  | 11176                    | 75.92             | 17805                      | 88.80                |
| 6.      | Uruva       | 16891                                  | 6387                     | 51.49             | 9448                       | 55.93                |
| 7.      | Meja        | 44694                                  | 13133                    | 50.78             | 23525                      | 52.63                |
| 8.      | Koroan      | 73512                                  | 25837                    | 55.96             | 47955                      | 65.23                |
| 9       | Monda       | 34741                                  | 7502                     | 40.35             | 11626                      | 33.46                |

Note:-(1055700)/(18899)=Net Irrigated Area/Net Shown Area.

Table -4.10(B)

Net Irrigated Area (Percentage of N.S.A.)

| Sl. No. | Category | Class    | Blocks                                          |  |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------|--|
| 1.      | Low      | 40-50    | Monda ,Shankergarh                              |  |
| 2.      | Medium   | 50-60    | Meja, Koroan ,Uruva , Karchhana,Chaka,<br>Jasra |  |
| 3.      | High     | Above 60 | Kondhiara                                       |  |

# Total Irrigated Area As Percentage of T.S.A.

| Sl. No. | Category | Class    | Blocks                                |
|---------|----------|----------|---------------------------------------|
| 1.      | Low      | 30-50    | Monda, Chaka, Shankergarh             |
| 2.      | Mcdium   | 50-70    | Jasra, Karchhana, Uruva, Meja, Koroan |
| 3.      | High     | Above 70 | Kondhiara                             |

#### Source:-

The District Statistical Bulletins, Allahabad, State Planning Institute U.P.1995-96.

अध्ययन क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कुछ रोवा केन्द्र विविध बानारीय सेवाएं, स्टोर सुविधाएं वित्तीय राहायता आदि अन्य सेवाओं एवं कार्यों की एक विविधता भीं प्रतिपादित करते हैं (मानचित्र 4.3)

तथा कुछ सेवा केन्द्रों पर स्थित अनेकों संस्थाएं एवं एनेन्सियां सामान्य कृषक वर्ग के लिए सेवाएं देती हैं। अध्ययन क्षेत्र में यदि इन केन्द्रों को नियोजित किया जाए तो ये कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिको अदा कर सकते हैं।

# बहु फसली कृषि एवं फसल गहनता :-

बहु फसली कृषि की संकल्पना और पद्धित का आशय उस फसल क्षेत्र से हैं जिस पर एक फसल वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई नाती हैं। उच्चतर शस्य गहनता वास्तव में कृषि के उच्चतर तीबीकरण को प्रदर्शित करती हैं अर्थात शुद्ध बोये गए क्षेत्र का उच्चतर अनुपात उसी कृषि वर्ष की अविध में एक षार से अधिक बोया नाता है। शस्य गहनता भूमि उपयोग की योग्यता को बताती है। इसके द्वारा ठोस कृषि की मूलभूत संरचना, श्रीमक और वांछित निवेश की उपलब्धता, फार्म प्रबन्धन एवं आवश्यक कुशलता को सम्भव बनाती है। बहुफसली कृषि का बड़ा क्षेत्र उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाता है और उतना ही कृषक की आय को सुदृढ़ करता है एवं कृषक समुदाय के नीवन स्तर और अर्थव्यवस्था में उन्नित करता है। शस्य गहनता को निम्न सूत्र से समझा ना सकता है-

# शस्य गहनता = कुल बोया गया क्षेत्र | शुद्ध बोया गया क्षेत्र X 100

यमुना पार में सबसे ज्यादा शस्य गहनता कोरांव और कौंधियारा खाक में 153.5 एवं 151.1 प्रतिशत एवं सबसे कम शस्य गहनता शंकरगढ़ एवं चाका ब्लाक में 124.1 एवं 124.7 प्रतिशत पाथी जाती हैं। शस्य गहनता का स्थानिक प्रतिखप मानचित्र संख्या 4.5 A,B,C एवं तालिका संख्या 4.11 में दर्शित होता है। शस्य गहनता के स्थानीय प्रतिखप मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट होता है उच्च मध्य एवं निम्न तीन स्तर शस्य गहनता के हैं, जिनका मूल्य 124.1 से 153.5 तक है (तालिका 4.11) क्षेत्र में कोरांव, माण्डा एवं मेजा का शस्य गहनता विचरण 1985 से 1995 के बीच धनात्मक है एवं अन्य विकासात्मक ब्लाकों की शस्य गहनता उच्च श्रेणी धनात्मक,त्रणात्मक होती रही है।कोरांव ब्लाक की शस्य गहनता उच्च श्रेणी धनात्मक यथा 1985 में 132.6 प्रतिशत से बढ़कर 1995 में 153.5 प्रतिशत हो गई है। इस ब्लाक में उच्च शस्य

गहनता का कारण बड़ी संख्या में प्राइवेट सरकारी ट्यूबवेल एवं नहर आदि सिंचाई के साधनों का विकास है। दूसरे शब्दों में विभिन्न प्रकार की वरतुओं अनानों एवं धान्यों की बढ़ती हुई मांगों के साथ-साथ विशेषकर सेवा केन्दों के चारों और अनेकों प्रकार की सिंजयों की मांग आदि बहुलित फसलों को उत्साहित करती हैं, जिससे प्रमुख ब्लाकों में शस्य गहनता बढ़ रही है।

Table -4.11
Cropping intensity in Trans -Yamuna Region of Allahabad, District.

| Sl. No. | Blocks        | Cropping intensity (Percent) |         |         |  |
|---------|---------------|------------------------------|---------|---------|--|
|         |               | 1985-86                      | 1990-91 | 1995-96 |  |
| 1.      | Jasra         | 157.17                       | 123.1   | 137.2   |  |
| 2.      | Shankergarh   | 106.79                       | 128.2   | 124.1   |  |
| 3.      | Chaka         | 107.62                       | 119.9   | 124.7   |  |
| 4.      | Karchhana     | 123.56                       | 133.5   | 133.2   |  |
| 5.      | Kaudhiara     | 153.50                       | 134.3   | 151.1   |  |
| 6.      | Uruva         | 123.91                       | 143.8   | 125.5   |  |
| 7.      | Meja          | 101.71                       | 121.4   | 140.1   |  |
| 8.      | Koroan        | 132.62                       | 137.4   | 153.5   |  |
| 9       | Monda         | 119.30                       | 145.4   | 131.2   |  |
|         | Total Average | 125.13                       | 132.3   | 135.4   |  |

Note: - (G/N)X100 = (Total Shown Area/Net Shown Area.)X100

### Cropping Intensity Pattern 1995-96

| Sl.<br>No. | Category | Class     | Blocks                               |
|------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| 1.         | Low      | 100-125   | Chaka, Shankergarh                   |
| 2.         | Medium   | 125-150   | Meja, Monda, Uruva, Karchhana, Jasra |
| 3.         | High     | Above 150 | Korovan Kondhiara                    |

1990-91

| SI.<br>No. | Category | Class     | Blocks                                                     |
|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1.         | Low      | 100-125   | Jasra, Chaka, Meja                                         |
| 2.         | Medium   | 125-150   | Shankergarh, Karchhana, Uruva,<br>Monda, Koroan, Kondhiara |
| 3.         | High     | Above 150 | -                                                          |

1985-86

| S1. | Category | Class     | Blocks                     |
|-----|----------|-----------|----------------------------|
| No. |          |           |                            |
| 1.  | Low      | 100-125   | Chaka, Meja, Karchhana,    |
|     |          |           | Shankergarh, Monda, Uruva. |
| 2.  | Medium   | 125-150   | Koroan,                    |
| 3.  | High     | Above 150 | Jasra, Kondhiara           |

### शस्य केन्द्रीकरण :-

अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न फसलों के स्थानिक वितरण का विश्लेषण और चित्रण केवल गुणात्मक है। यह विभिन्न भागों के विभिन्न फरालों के संकेन्द्रण अंशों का सही एवं वास्तविक चित्रण नहीं करती है। विविध फसलों के स्थानिक प्रतिरूप का गुणात्मक वर्णन विविध फसलों एवं कृषि प्रकारों के वितरण प्रतिरूप को समझने में ही सहायक होता है लेकिन यह कृषि प्रदेश के कृषि नियोजन के उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें फसल वितरण के शुद्ध आंकड़ों की आवश्यकता होती है। अतः किसी प्रदेश में विविध फसलों के शुद्ध वितरण प्रतिरूप को वस्तुनिष्ठ एवं संख्यात्मक स्तर पर मापन करने हेतू फसल केन्द्रीकरण संकल्पनला का प्रयोग किया गया है। फसल केन्द्रीकरण संकल्पना किसी समान धरातल पर विविध फसल वितरणों की तुलना एवं आकलन करने में सहयोग करता है। इस विधि से किसी क्षेत्र के फसल भूगोल का सार्थक सामान्यीकरण किया जा सकता है। इसके माध्यम से अत्यन्त स्थानीकृत या केन्द्रीकृत फसलों एवं दूर-दुर तक बिखरी हुई फसलों के वितरण प्रतिरूप का मापन किया ना सकता है <sup>20</sup>। विविध सुविख्यात विद्वानों नैसे फ्लोरेन्स<sup>21</sup>, चिशोल्स<sup>22</sup>, भाटिया<sup>23</sup> आदि द्वारा प्रयुक्त सबसे लोकप्रिय विधि 'स्थानीकरण' गुणांक का प्रयोग हुआ है। 'स्थानीकरण गुणांक' प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न फसलों के केन्द्रीकरण या मापन हेतु सिंह द्वारा संशोधित 'अवरिथति गुणक' विधि का प्रयोग किया गया है । इसे फसल केन्द्रीकरण सूचकांक कहते हैं जो निम्न है-

## C1 = (Pae)/(Par) X 100

जहां पर C1 = शस्य केन्द्रीयकरण सूचकांक या अवस्थिति गुणक Pae = सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई C'ई' में फसल 'अ' का सम्पूर्ण फसल क्षेत्र से प्रतिशत

Par = सम्पूर्ण दोत्र में रामूचे फराली दोत्र रो फराल 'अ' का प्रतिशत

उपरोक्त सूत्र का प्रयोग ध्ययन क्षेत्र के सभी व्लाकों के लिए िविध फसलों का 'फसल केन्द्रीकरण सूचकांक' निर्धारित करने के लिए हुआ है जो टेबल संख्या 4.12 और 4.13 में स्पष्ट होता है।



Fig. 4.8

Table -4.12

Crop Concentration Index of Various Crops in Trans -Yamuna Region of
Allahabad, District, 1985-86 (in percent)

| Sl. No. | Blocks      | Wheat % | Paddy % | Gram % | Bajara % |
|---------|-------------|---------|---------|--------|----------|
| 1.      | Jasra       | 102.80  | 82.56   | 123.22 | 67.50    |
| 2.      | Shankergarh | 77.68   | 101.35  | 86.93  | 88.74    |
| 3.      | Chaka       | 93.03   | 60.37   | 76.92  | 265.29   |
| 4.      | Karchhana   | 82.40   | 56.69   | 108.11 | 222.20   |
| 5.      | Kaudhiara   | 98.78   | 154.67  | 40.14  | 43.84    |
| 6.      | Uruva       | 100.49  | 69.03   | 97.22  | 266.74   |
| 7.      | Meja        | 104.16  | 72.26   | 136.5  | 92.43    |
| 8.      | Koroan      | 87.19   | 126.84  | 116.36 | 23.12    |
| 9       | Monda       | 88.42   | 106.87  | 78.57  | 113.84   |

#### Source:-

The District Statistical Bulletins, Allahabad, State Planning Institute U.P. 1985-86.

चार प्रमुख फसलों - धान, गेहूं, चना, बाजरा के संकेन्द्रण का स्थानीय प्रतिरूप और कालिक विचलन मानचित्र ४.९ और तालिका ४त्र१२ एवं ४.१३ में सचित्र उदाहरण सहित स्पष्ट है।

अध्ययन क्षेत्र में भाटियां द्वारा प्रावेशिक केन्द्रीकरण ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त निम्न सूत्र से भी उपरोक्त रिथति र पष्ट होती है

'अ' शस्य की साब्दता = (('अ' शस्य की क्षेत्रीय इकाई में क्षेत्रकल ) /(क्षेत्रीय इकाई में समीशस्यों का क्षेत्रकल )) / (('अ' शस्य का देश में क्षेत्रकल)/( समी शस्यों का देश में क्षेत्रकल))

तालिका 4.13 देखने से स्पष्ट होता है कि गेहूं का सबसे ज्यादा संकेन्द्रण कोंधियारा 103.13 प्रतिशत ब्लाक में एवं सबसे कम संकेन्द्रण माण्डा ब्लाक 84.92 प्रतिशत पाया जाता है। धान में सर्वाधिक संकेन्द्रण कोरांव 111.03 प्रतिशत एवं कोंधियारा 110 प्रतिशत ब्लाक में है जबकि सबसे कम संकेन्द्रण चाका ब्लाक में 51.14 प्रतिशत पाया जाता है। चना में सर्वाधिक संकेन्द्रण शंकरगढ़ ब्लाक में 126.29 प्रतिशत एवं सबसे कम संकेन्द्रण कौंधियारा ब्लाक में पाया जाता है। बाजरे का सर्वाधिक संकेन्द्रण चाका 255.21 प्रतिशत, उरुवा 242. 55 प्रतिशत एवं करछना ब्लाक 226.19 प्रतिशत में पाया गया है जबकि सबसे कम संकेन्द्रण 18.5 प्रतिशत कोरांच ब्लाक में एवं 37.32 प्रतिशत कींधियारा ब्लाक में पाया जाता है। गेहूँ का संकेन्द्रण 1985 से 1995 में करछना, कौंधियारा, शंकरगढ़, कोरांव, माण्डा, मेजा, उरुवा ब्लाकों में बढ़ा है जबकि जसरा एवं चाका ख्लाक में घटा है। धान का संकेन्द्रण 1985 से 1995 के बीच केवल मेजा में बढ़ा है शेष सभी ब्लाकों में घटा है। चने का संकेन्द्रण सभी ब्लाकों में 1985 से 1995 के बीच ज़िरन्तर घटाव की ओर अग्रसर है जबकि बाजरे का संकेन्द्रण 1985 से 1995 के बीच जसरा एवं कोंधियारा में बढ़ा है एवं शेष अन्य ब्लाकों में घटा है।

फिर भी इन उपरोवत फसलों का संकेन्द्रण दिखाता है कि 1985 से 1995 के बीच विकास उन्नित निन ब्लाकों में हुई है वहां सेवा केन्द्र अपने जनांककीय और कार्यात्मक आयाम में एक बड़ी वृद्धि दिखाता है। अध्ययन क्षेत्र विभिन्न सेवा केन्द्रों में विविध फसल पूर्व एवं फसल पश्चात् की उपलब्ध सुविधाओं में उन फसलों का उच्च संकेन्द्रण होता है निनका सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रधान होता है।

Table -4.13

Crop Concentration Index of Various Crops in Trans -Yamuna Region of Allahabad, District, 1995-96 (in percent)

| Sl. No. | Blocks      | Wheat % | Paddy% | Gram % | Bajara% |
|---------|-------------|---------|--------|--------|---------|
| 1.      | Jasra ,     | 85.50   | 81.77  | 83.61  | 124.21  |
| 2.      | Shankergarh | 88.44   | 83.06  | 126.29 | 54.71   |
| 3.      | Chaka       | 98.96   | 51.14  | 43.47  | 255.21  |
| 4.      | Karchhana   | 94.77   | 54.62  | 80.37  | 226.29  |
| 5.      | Kaudhiara   | 103.13  | 110.00 | 33.65  | 37.32   |
| 6.      | Uruva       | 93.43   | 68.44  | 84.36  | 242.55  |
| 7.      | Meja        | 88.44   | 94.80  | 99.24  | 73.03   |
| 8.      | Koroan      | 88.56   | 111.02 | 102.01 | 18.50   |
| 9       | Monda       | 94.92   | 87.75  | 88.62  | 95.82   |

Source :-

The District Statistical Bulletins , Allahabad, State Planning Institute U.P. 1995-96 .

Table -4.14

Crop Diversification in Trans -Yamuna Region of Allahabad District - 1

| Sl. No. | Blocks      | 1995-96              |                         | 1985-86           |                         |
|---------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|         |             | Total Area 'N' CROPS | Crop<br>Diversification | Total<br>Area 'N' | Crop<br>Diversification |
|         |             |                      |                         | CROPS             | 10.00                   |
| 1.      | Jasra       | 25937                | 11.43                   | 21397             | 13.08                   |
| 2.      | Shankergarh | 31218                | 10.34                   | 32729             | 8.91                    |
| 3.      | Chaka       | 10028                | 10.39                   | 9743              | 8.96                    |
| 4.      | Karchhana   | 21529                | 11.14                   | 20734             | 10.29                   |
| 5.      | Kaudhiara   | 22254                | 12.59                   | 19679             | 12.76                   |
| 6.      | Uruva       | 15572                | 10.45                   | 16308             | 10.32                   |
| 7.      | Meja        | 36254                | 11.67                   | 26572             | 8.47                    |
| 8.      | Koroan      | 24395                | 10.93                   | 22813             | 9.94                    |
| 9       | Monda       | 70098                | 12.79                   | 65569             | 10.05                   |

Source :-

The District Statistical Bulletins Allahabad, State Planning Institute, U.P.1985, 1995 & 1996.

#### **DIVERSIFICATION PATTERN 1995-96**

| CATEGORY | CLASS | BLOCKS                            |
|----------|-------|-----------------------------------|
| Low      | 10-11 | Monda, Uruva, Chacka, Shankargarh |
| Medium   | 11-12 | Jasra, Karchhana, Meja            |
| High     | > 12  | Korovan, Koundhiara               |

1985-86

| CATEGORY | CLASS | BLOCKS                            |
|----------|-------|-----------------------------------|
| Low      | 8-10  | Shankargarh, Chacka, Meja, Monda. |
| Medium   | 10-12 | Korovan, Uruva, Karchhana         |
| High     | > 12  | Jasra, Koundhiara.                |



Fig. 4.9

### शस्य विविधता : -

शस्य विविधता की संकल्पना शस्य विशेषीकरण अथवा एकात्मक कृषि का विरोधी विचार है जिरामें क्षेत्र में एक जिश्चित फराल अथवा कृषि किया कलाप का एकाधिकार समाविष्ट होता है। फसलों की विविधता एक विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश में बहुलित फसलों की खेती दिखाता है। आजकल कृषि विविधता, विश्व की एक स्थायी 'और प्रगतिशील कृषि प्रणाली में महत्वपूर्ण तथ्य की तरह स्वीकार की जाती है। सामान्य तौर पर कृषि विविधता भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथ्यों की वैविध्य से विकसित हुई है किन्तु विशेष तौर से यह आधुनिक सिंचाई, उन्नतशील बीज, उर्वरकों, कींटनाशकों, आधुनिक मशीनों एवं फार्म कृषि के प्रयोग से सम्भव हुई है। इसके तहत अन्य अनेक कारकों नैसे मौसग की अनिश्चितता, कृषि पर बहुत सी आवश्यकताओं के लिए कृषकों की आश्रितता तथा किसानों की परम्परागत शास्त्र सम्मत एवं सनातनी व्यवहार आदि भारत में कृषि विविधता फार्म कृषि निवेश की लागत में तीब उन्नति के विचार में भी महत्वपूर्ण होता है। शस्य विविधता के परिणाम गापन में शस्यों की संख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसके साथ ही साथ अभीष्ठ क्षेत्र में उसके द्वारा अपनाए गए क्षेत्रफल का भी ध्यान रखा जाता है। यहां पर कृषि शस्य विविधता के स्थानीय प्रतिरूप को निकालने में सिंह द्वारा परिमार्जित सूत्र का प्रयोग किया गया है - इस समीकरण को 'शस्य विविधता सचकांक' के रूप में जाना जाता है -

D1 = (Pan)/N

अथवा शस्य विविधता सूचकांक = (फसलों के अन्तर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत )/ (फसलों की संख्या)

जहाँ D1 = विविधता का सूचकांक है।

Pan = n फसल के अन्तर्गत कुल कृषीय भूमि का प्रतिशत है और N = विचाराधीन फसल की संख्या है।



Fig 4.10

TABLE No.4.15

Production of Major Crops in Trans-Yamuna Region of Allahabad District (in M.Tonnes)

| Sl.No. | Crops    | 1985-86 | 1990-91 | 1995-96 |
|--------|----------|---------|---------|---------|
| 11     | Paddy    | 107983  | 110815  | 111320  |
| 2      | Jwar     | 1085    | 9370    | 9980    |
| 3      | Bajara ' | 13230   | 12989   | 13950   |
| 4      | Maize    | 490     | 520     | 510     |
| 5      | Arhar    | 22516   | 19292   | 18185   |
| 6      | Wheat    | 133830  | 157870  | 156600  |
| 7      | Barley   | 50000   | 52000   | 54000   |
| 8      | Gram     | 47390   | 43870   | 40520   |
| 9      | Peas     | 2813    | 2770    | 2850    |
| 10     | Masoor   | 2653    | 2783    | 2343    |
| 11     | Mustard  | 713     | 685     | 697     |

Source: District Statistical Bulletins Allahabad, State Planning Institute, U.P.1985, 1986, 1990 & 1995.

यह कहा जा सकता है कि निम्न सूचकांक का मूल्य, उच्च शस्य विविधता और उच्च विशेषीकरण का स्तर। जितना ही सूचकांक का मान कम होगा फसल विविधीकरण उतना ही अधिक होगा।

शस्य विविधता मूल्य में स्थानिक प्रतिख्य और कालिक अन्तराल मानिचत्र 4.10 और तालिका 4.14 में स्पष्ट होता है जो दिखाती है कि उच्च विविधता मूल्य केवलं कोरांच एवं कोंधियारा खाक में है शेष जसरा, करछना, मेजा मध्य विविधता वाले एवं शंकरगढ़, चाका, उस्त्वा, माण्डा निम्नविविधता वाले ब्लाक हैं। 1885 से 1995 के बीच विविधता का स्तर उंचा हुआ है जैसा 1985 में विविधता 8.17 प्रतिशत से शुरू होकर 13.08 प्रतिशत तक जाती है वहीं 1995 में 10.34 प्रतिशत से विविधता 12.79 प्रतिशत तक स्पष्ट होती है।

तथापि यह कहा जा सकता है कि विविधता मूल्य सेवा केन्द्रों पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं दिखाता है यघिष भोजन, अनाज एवं सब्जी की बढ़ती मांग की पूर्ति सेवा केन्द्र सीथे क्षेत्र में कई प्रकार की फसलों को उत्पन्न करके करते हैं।

#### उत्पादन एवं उत्पादकवा : -

एक क्षेत्र में फसल की उत्पादन एवं उत्पादकता विभिन्न भौतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों नैसे - उच्चावच, प्रवाह, नलवायु, मिट्टी, ननांककीय आकार, विशेषताएं, कौशल, तकनीकी, आय आदि तथ्यों से निर्धारित होती है फिर भी क्षेत्र में विभिन्न फसलों की उत्पादन और उत्पादकता तालिका संख्या 4.15 और 4.16 तथा मानचित्र 4.11 और 4.12 में दिखाया गया है। तालिका और मानचित्र स्पष्ट करते हैं कि धान, नेहूं, बानरा एवं अरहर मानक रूप से 1985 से 1995 के बीच बढ़े हैं नबिक वे फसलें नो नकारात्मक विकास वाली रही हैं उनमें ज्यार, पना, सरसों, नौ आदि हैं। यह परिवर्तन विशेष रूप से सेवा केन्द्रें और सामान्य रूप से जिले में अनाज, खाध पदार्थ, तेल एवं सिन्यों की बढ़ती हुई मांग के कारण हुआ है। अतः इन फसलों के लिए अनेकों सुविधाएं सेवा केन्द्रों में उपलब्ध होती हैं और वे क्षेत्र में उच्च मांग में उपरोक्त फसलों की पैदावार में उन्नित करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्र अपने चारों और आधुनिक और नवाचारित आकार तकनीकी के प्रचार से फसलों की उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में भी सहयोग करते हैं।

TABLE No.4.16

Production of Major Crops in Trans-Yamuna Region of Allahabad District (in Quintal / Hectare)

| Sl.No. | Crops   | 1985-86 | 1990-91 | 1995-96 |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1      | Paddy   | 15.3    | 17.69   | 19.70   |
| 2      | Jwar    | 8.2     | 9.3     | 10.1    |
| 3      | Bajara  | 5.0     | 5.5     | 6.1     |
| 4      | Maize   | 9.4     | 10.85   | 11.5    |
| 5      | Arhar   | 15.49   | 15.10   | 14.47   |
| 6      | Wheat   | 14.2    | 16.59   | 17.2    |
| 7      | Barley  | 15.5    | 18.38   | 17.87   |
| 8      | Gram    | 15.8    | 13.39   | 12.98   |
| 9      | Peas    | 10.26   | 10.58   | 11.82   |
| 10     | Masoor  | 11.5    | 10.38   | 9.15    |
| 11     | Mustard | 7.53    | 7.13    | 6.63    |

Source: - District Statistical Bulletins Allahabad - 1985, 1990 & 1995.

Fig.4.11

### कृषि विकास में सरकार समर्थित कार्यकम :-

िले में सरकार के द्वारा विविध कृषि विकास कार्यकम चलाए ना रहे हैं। इनका प्रथम उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न फसलों की उत्पादन और उत्पादकता बढ़े, किसानों की निवेश उपलब्धता निश्चित हो, वानिकी, मत्स्यकी, डेयरी, पशुपालन आदि के विकास की वाह्य सुविधाएं उपलब्ध करना आदि। अध्ययन क्षेत्र में- जवाहर रोजगार योजना, पंचायती राज, एस.एफ.डी.ए..(Small Farmers Development Agency) आई.आर.डी.पी. आदि के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं काम कर रही हैं। फिर भी इन विकास कार्यकमों के अन्तर्गत प्राप्तियां वाछित (अनुमान) अपेक्ष से काफी दूर और पूर्णक्रपेण अपयोप्त होती हैं। वस्तुओं को समयानुसार न पहुंचाने, विभिन्न अभियांत्रिक दबाव और मार्गावरोध जैसे- शासकीय आयोजन की उदासीनता, नौकरशाही, केन्द्रीयता, राजनैतिक हस्तक्षेप, शासकीय और लाभ ग्राहियों के बीच अन्तर्श्वन्ध का अभाव, अधिकारियों का अष्टाचार, किसानों में कौशन एवं उधम की कमी, वित्तीय समानता की कमी आदि के कारण कार्यकम असफल हो रहे हैं।

### कृषि विकास की समस्याएं :-

यमुना पार प्रदेश में कृषि के विभिन्न पक्षों का स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह उपखण्ड धीरे- धीरे विकसित हो रहा है किन्तु बढ़ती ननसंख्या के बढ़ती मांग के सन्दर्भ में कृषि विकास की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। यहां पर अनेक समस्याएं एवं उदासीनताएं हैं जो कृषि के विकास में अवरोध उत्पन्न करती हैं। इन समस्याओं को निम्नवत् देखा ना सकता है -

- 1. यधिष इस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र उच्च प्रतिशत में हैं किन्तु भौतिक समस्याओं जैसे- भूमि अपरदन, भूमि क्षरण, उसरीकरण, जलभराव, कौशल, अवसादन आदि के साथ इसका असमतल आकार इसको पंगु बना देता है। सम्पूर्ण कृषित भूमि उपयोग के कारण कृषि भूमि की वृद्धि में बहुत पुरानी और परम्परागत कृषि पद्धितयां आज भी प्रयोग हो रही हैं।
- 2. प्रायः प्रतिवर्ष बाढ़, सूखा, पाला, पत्थर आदि प्राकृतिक आपदाएं खड़ी फसल को नष्ट कर देती हैं। इन आपदाओं की प्रभावकारी रोकथाम और पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र में सार्थक परिणाम दे सकता है किन्तु क्षेत्रीय कृषकों के द्वारा इन मौराम दशाओं पर ध्यान न देना समस्याओं को बढ़ा देता है।
- 3. निवेश सुविधाएं नैसे- परिष्कृत बीज, कीटनाशक, उर्वरक और कृषि यन्त्र कुछ ही सेवा केन्द्रों पर महंगे दामों में प्राप्त होते हैं निससे गरीब किसान उनका प्रयोग कठिनाई से कर पाता है।



फोटो प्लेट न0 15- भेड़ पालन गौहानी ग्राम, नसरा इलाहाबाद

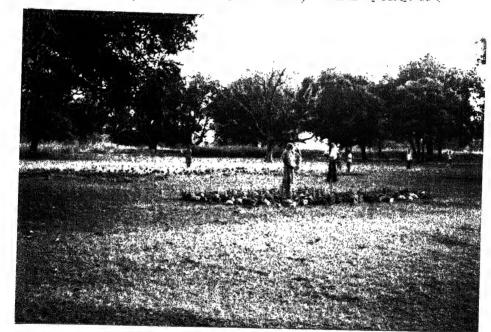

फोटो प्लेट न0 16- कुक्कुट पालन बरोली ग्राम, कोंधियारा इलाहाबाद

# TRANS-YAMUNA REGION OF ALLAHABAD DISTRICT A PRODUCTIVITY GRAPH OF MAJOR CROPS

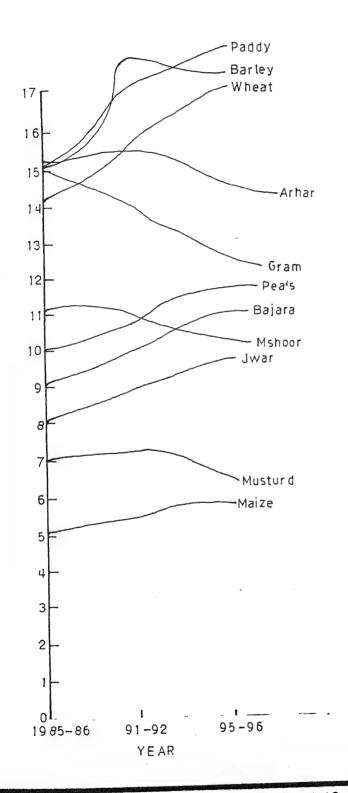

Fig. 4.12

- 4. क्षेत्र में कुल कृषि भूमि का 53 प्रतिशत भाग ही सिंचित है जबकि 47 प्रतिशत भाग असिंचित है जिससे कृषि उत्पाद एवं उत्पादकता दोनों कम हो जाती हैं।
- 5. मूलभूत सुविधाएं जैसे उर्जा पूर्ति, कृषीय ऋण एवं वित्त, ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, गोदाम, कोल्ड स्टोर, कृषि बाजार आदि सुविधाओं की कमी के कारण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र विरोधी रूप से प्रभावित हुआ है।
- 6. कुछ कृषि सेवा केन्द्रों का निर्धारण हुआ है किन्तु वे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रभाविता के साथ सेवा नहीं करते हैं।
- 7. शरय गहनता एवं कृषि दक्षता यधि कमशः रातत् बढ़ रही है किन्तु वे मांग के अनुरूप अत्यल्प हैं नबिक भूमि पूंनी उत्पादकता भी बहुत कम हैं।
- 8. बढ़ती जनसंख्या के कारण श्रमिक शिवत का दबाव बढ़ रहा है किन्तु वे किन्ता से कृषि क्षेत्र में अल्प कालिक रोजगार प्राप्त करते हैं जिससे वे ज्यादातर रोजगार और कार्य की खोज में शहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरित हो रहे हैं।
- 9. अध्ययन क्षेत्र में पशुपालन,भेड पालन, कुक्कुट पालन दुग्धपालन, मत्स्य पालन, वािकिकी, मुर्गी पालन आदि की स्थापना भी हुई है किन्तु इनमें पशुओं की खराब नश्लें, खराब पशु खाघान्न, पशु पालन की खराब दशा, नवीन तकनीकों का प्रयोग न करना आदि के कारण इनका समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। (कोटो प्लेट न0 15,16)
- 10. किसानों में उद्यम, कौशल एवं शिक्षा की कमी भी इस क्षेत्र की कृषि विकास के पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण हैं।
- 11. अध्ययन क्षेत्र में काफी कृषि योग्य भूमि पर जल भराव एवं खरपतवार वृद्धि की समस्या है, जिसमें कुछ भी नहीं हो पाता है, इससे क्षेत्र का काफी बडा भाग बिना बोये रह जाता है।(फोटो प्लेट न0 17)

#### कृषि विकास के लिए स्थानीय नियोजन :-

उपरोक्त परिचर्चा से यह स्पष्ट होता है कि अश्ययन क्षेत्र में कृषि विकास के लिए अत्यधिक सम्भावना है। किन्तु सम्भाव्यता के उपयोग के लिए विशेषकर कृषि भू उपयोग प्रतिस्त्रप, फसल प्रतिरूप, खेती करने का ढंग, निवेश और मूलभूत सुविधाएं, वृषकों के रहन-सहन और त्यवहार आदि में कुछ आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार करना होगा, नियोनन इकाइयों के नाल नैसे सेवा केन्द्रों और उनके सेवित क्षेत्रों का अध्ययन, क्षेत्र में विविध कृषि कार्यों और सेवाओं का स्थानीय नियोनन में लाभदायक एवं हितकर उपयोग करना होगा।(फोटो प्लेट न0 18) अतः क्षेत्र में कृषि विकास की समस्याओं के सन्दर्भ में यहां पर कुछ उपयुक्त एवं व्यावहारिक नीतिपरक सुझाव तथा कृषि किया कलापों के अवस्थापन हेतु स्थानिक कृषि विकास योजना प्रस्तुत की ना रही है। यदि उसे सन्वाई से लागू किया जाए तो कृषि क्षेत्र के अवरोधों एवं समस्याओं का उन्मूलन होगा तथा कृषि एवं सम्बद्धता किया कलापों की विकास प्रिकास प्रांचित हैं-

- 1. अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास प्रकिया तीब करने के लिए पहली और प्रमुख प्राथमिकता यह है कि न्यादा से न्यादा भूमि को समाहित करके कृषि क्षेत्र का विस्तार करना निससे कि नन्तु बाधाओं, नलभराव, भूमि अपक्षरण, भूमि अपरदन आदि अवरोधों से युनत बेकार पड़ी हुई भूमि का अधिकाधिक प्रयोग कृषि कार्य में हो सके। इन समस्याओं को तुरन्त रोकने की आवश्यकता है ताकि भूमि कृषि प्रयोग के लिए पुनः उपयुक्त हो नाए। दूसरी ओर मिट्टी में अपेक्षित खनिन तत्वों एवं पोषक तत्वों की कमी को और उनके उर्वरता स्तरों को अध्ययन क्षेत्र की विभिन्न भागों की मिट्टियों का सही एवं उचित परीक्षण होना चाहिए एवं उरा कमी को हरी साद, कम्पोष्ट खाद, माक्षिकों एवं कृतिम खादों के प्रयोग द्वारा कृषित मिट्टियों की उर्वरता को पुनः प्राप्त करना चाहिए।
- 2. सिचाई सुविधाओं की वर्तमान प्रणाली को वर्तमान एवं भविष्य की मांगों के अनुसार नई नहरों एवं उनकी वितरिकाओं को खोलकर एवं नए द्यूबवेलों की बोरिंग करके पम्प सेटों की स्थापना एवं कुंआ तानाब खोदकर नहां सम्भव एवं आवश्यकता हो विस्तार करना चाहिए।
- 3. वर्तमान भू-उपयोग प्रतिरूप को विविध मिट्टियों की उर्वरता एवं सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता तथा सामान्य रूप से उपभोग और मांग प्रतिरूप लागत लाभ सम्बद्ध के परिप्रेक्ष्य में भी परिवर्तन एवं संशोधित होना चाहिए। इससे मिट्टियों एवं सिंचाई के साधनों का उपयोग बेहतर होगा तथा कृषकों की आय एवं उत्पादन में वृद्धि होगी।
- 4. इसी प्रकार गिद्दी की जुणवत्वा, सिंगाई, फराल उपलब्धवा वथा सिंघाई की मांग के अनुसार ही खरीफ, रबी एवं नायद फसलों में भी परिवर्तन किया नाए।
- 5. क्षेत्र में भूमि के भौतिक गुणों मृदा के सही उपयोग एवं जल की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में फसल पेटियों का निर्धारण होना चाहिए। <sup>25</sup> अच्छी भूमि तथा



कोटो ट्लेट नं० 17- जलभराव एवं वलीना विकास, कोशियारा ल्लाक, इलाहाबाद



पाटो प्लेट नं० 18- किसान सेवा केन्द्र- खजुरी गाँव, कोरांव, इलाहाबाद

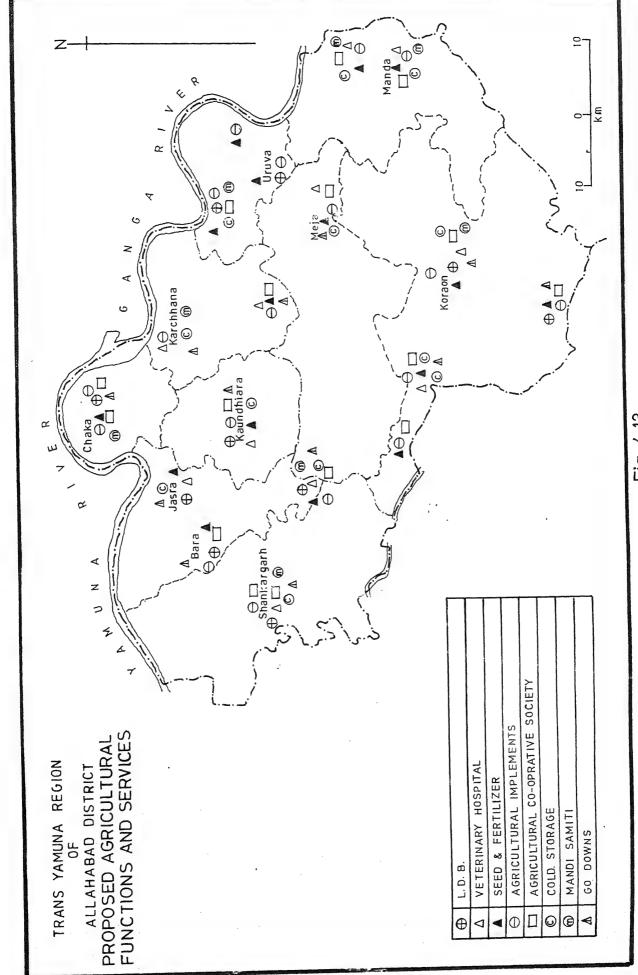

Fig. 4.13

मृदा एवं अधिक जल की मात्रा वाली फसलों को उच्च श्रणी के मृदा जल पेटी में उगाया जाना चाहिए। अध्ययन क्षेत्र के जिन भागों में पर्याप्त जल की मात्रा उपलब्ध नहीं है तथा मृदा उर्वरा भी अच्छी नहीं है वहां मोटी फसलें जैसे- ज्वार, बाजरा एवं मक्का उगाया जाना चाहिए। क्षेत्र हेतु एक उपयुक्त शस्य संयोजन एवं शस्य चक का विकास होना चाहिए।

- 6. संशोधित रूप के निवेशों जैसे उन्नतशील बीनों, रासायिक उर्वरकों, कीटनाशकों, परिष्कृत एवं कृत्रिम यन्त्रों आदि के प्रयोग में किसानों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उत्साहित भी करना चाहिए। निवेश की वर्तमान वितरण प्रणाली असमान, असन्तुलित एवं अपर्याप्त है। किसान इन निवेश सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए लम्बी दूरी की यात्रा करता है जिसमें उसकी अत्यिधक श्रम, समय, पूंजी और शवित लगती है जिरासे गरीब किसान उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। इस लिए यह सुझाव दिया जाता है कि अध्ययन क्षेत्र में इनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नजदीकी सेवा केन्द्रों पर होनी चाहिए।
- 7. पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, भण्डारण एवं विषणन सुविधाओं के माध्यम से भूमि एवं मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग करते हुए मुद्रादायिनी एवं बहुफसली कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे किसानों की आय एवं रहन सहन के स्तर में वृद्धि होगी। साथ ही कृषि क्षेत्र अपनी एवं अधिकिक क्षेत्रों की मांगों की पूर्ति भी कर सकेगा।
- 8. कृषि मूल्य निर्धारण सफल और कारगर होनी चाहिए और मध्यस्थ व्यापारियों एवं सौदागरों द्वारा किसानों का शोषण रोक देना चाहिए। 26 नजदीकी सेवा केन्द्रों पर कृषि उत्पादों के विकय और खरीददारी के लिए पर्याप्त बाजारीय सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। जिससे किसान अपनी उपनों से पर्याप्त लाभ और पारिश्रमिक प्राप्त कर सके।
- 9. मूलभूत सुविधाएं मैसे माल गोदाम षाजारीय शाख एवं वित्तीय परामर्श आदि भी काफी कम हैं तथा वर्तमान गांग और उनका वितरण भी असमान हैं जबिक विभिन्न कम के सेवा केन्द्रों में इन सुविधाओं की स्थापना एवं प्राप्ति होनी चाहिए जिससे वहां पर के किसानों को आसानी से सस्ते दामों में प्राप्त हो सके। कृषि के लिए पर्याप्त ऋण-शाख और वित्त की पर्याप्त सुविधाएं निश्चित स्थानों पर सरकारी एनेन्सियों द्वारा किसानों को उपलब्ध होनी चाहिए। अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न सेवा केन्द्रों में अवस्थिति कय और वांछित ऋणों, शाख सुविधाएं भी आसानी से मुहैया होनी चाहिए।
- 10.इलाहाबाद जिले के यमुना पार क्षेत्र में कृषि विकास के एक आदर्श स्थानिक नियोजन के लिए यह अनुशंसित है कि सभी कृषि वृद्धि लाने की कियाएं

वाह्य संरचना, निवेश, फसल कटाई के बाद की सुविधाओं में विस्तार किया नए तथा उन्हें उपयुक्त सेवा केन्द्रों पर स्थापित किया नए। चूंकि सेवा केन्द्र अपने समीपवर्ती भागों से कार्यात्मक स्तर पर अन्तर्सम्बन्धित होते हैं अतः उन सेवा केन्द्रों पर कृषि विकास सुविधाओं को स्थापित करने से क्षेत्रीय स्थानिक किया तीबतर होगी तथा विकास प्रकिया भी तीबतर होगी। साथ ही सम्बद्ध वृद्धि पूरक कियाओं की स्थिति केन्द्रों एवं सेवा केन्द्र विविध कृषि उत्पादों के कय एवं विकय हेतु उपयुक्ततम बानार प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार क्षेत्र में सेवा केन्द्रों का नाल कृषि के सन्तुलित विकास हेतु आवश्यक है। क्षेत्र में विविध सेवा केन्द्रों पर कृषि विकास हेतु प्रस्तावित विधि कार्यो एवं सुविधाओं को मानचित्र में प्रवर्शित कर कृषि विकास सम्बन्धी स्थानिक योनना प्रस्तुत की गई है।(फिग.4.13)

#### REFERENCE

- 1. Zimolzak, C.E. and Stanfield, C.A. 1979: The Human Land-Scape-Geography and Culture, Merrill Publishing Company, London, p.259.
- 2. Mishra, B.N. and Tripathi, S.N. 1989: Level of Agricultural Development and its Contribution To Regional Economy in Basti District, National Geographer, Vol XXVI, No.2 Allahabad, p.97-108.
- 3. Thoman, R.S. and Corbin, P.B., 1974: The Geography of Economic Activity, McGraw Hill Book Company, London, p.72.
- 4. Mishra, B.N. and Tripathi, S.N. 1985: Population Growth and Agricultural Development A case study of Basti District U.P., University of Allahabad Studies Vol.17 (N.S.) No.4, Allahabad p.291-301.
- 5. Jordan, T.G. and Rowntree, L. 1982: The Human Mosaic A Thematic Introduction to Cultural Geography, Harper and Row, 3<sup>rd</sup> Edition, New York, p.69
- 6. Rabenstein, J.M. and Bacon, R.S. 1990: The Cultural Landscape An Introduction to Human Geography, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, p.264.
- 7. Mishra, B.N. 1984: Impact of Irrigation on Farming in Mirzapur District of U.P., The Geographical Review of India, Vol.46, No.4, Calcutta p.25-33.
- 8. Sharma, D.P. and Desai, V.V. 1980: Rural Economy of India, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, p.29.
- 9. Nicholas, W.H. 1970: The Place of Agriculture in Economic Development, C.K. Eicher and Lawrence W. Will, p.13.
- 10. Mishra, B.N. 1992: Agricultural Management and Planning in India, Chug Publications, Allahabad.
- 11. Mishra, S.K. and Puri, V.K. 1986: Development and Planning Theory and Practice, Himalaya Publishing House, Bombay.
- 12. National Commission on Agriculture, 1976: Report, Part II Policy and Strategy, Government of India, New Delhi, p.1.
- 13. Mishra, B.N. 1992: Role of Agriculture in the Rural Development A case of Mirzapur District U.P., Geographical Review of India, Calcutta, Vol..54, No.1 pp.37-49.
- 14. Mishra, B.N. 1980: The Spatial Pattern of Service Centres in Mirzapur District, U.P. Unpublished Thesis, University of Allahabad, Allahabad.

- 15. Dantwala, M.L. and Donde, W.B. 1965: The Economic Cultivator, Indian Journal of Agricultural Economics (1940-64) Selected Readings, p.37.
- 16. Dubey, R.N. and Negi, B.S.: Economic Geography of India, Kitab Mahal, Allahabad, 1968, p.175.
- 17. Singh, R.L. (Edited): India: A Regional Geography, National Geographical Society of India, Varanasi, 1971.
- 18. Mishra, B.N. 1992: Indian Agriculture The Progress & the Predicament, National Geographer Vol.XXVII, No.2, pp85-99.
- 19. Kayastha, S.L., Himachal Region in India: A Regional Geography, Singh, R.L. (Edited), Varanasi, 1971 p.421.
- 20. Dubey, R.N. and Negi, B.S.: Op Cit, p.191.
- 21. Spate, O.H.K. and Learmonth, A.T.A.: India and Pakistan: General and Regional Geography, London, 1967, p.786.
- 22. Dubey, R.N. and Negi, B.S.: Op. Cit., p.141.
- 23. Soate, O.H.K. and Learmonth, A.T.A.: Op Cit. P.517.
- 24. Singh, Jasbir and Dhillon, S.S. 1991: Op Cit. P.126.
- 25. Mishra, B.N. 1992: Agricultural Management and Planning in India, Chug Publications, Allahabad.
- 26. Ibid.

#### अध्याय - 5

### औद्योगिक विकास हेतु स्थानिक नियोजन

उद्योग, किसी विकासशील देश के अर्थव्यवस्था की धुरी होता है। भारत जैसे बड़े एवं विकासशील देश में इसका महत्व सभी क्षेत्र में अत्यन्त सुदृढ़ एवं सुव्यस्थित है। भारत में उद्योगों की परम्परा बहुत पुरानी है जिसे ऐतिहासिक रूप से सिन्धु घाटी की सभ्यता के काल का माना जाता है। प्राचीन काल में भारत अपने सुनहरे दिनों में अच्छी किरम के सूती तरत्र, पेटी, कांस्य वस्तुएं एवं हस्तिनिर्मित वस्तुएं बनाकर प्रयोग करता था। दिल्ली में कुतुबमीनार के पास खड़ा जंगरिहत लौह स्तम्भ प्राचीन कालीन धातु प्रयोग का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अठारहवी शताब्दी तक भारत जहान निर्माण में अग्रगणी था। भारतीय अच्छे कपड़े, धात्विक तारों, मसानों आदि अन्य वस्तुओं के बदनें विश्व के अनेक भागों से स्वर्ण वाहित करता था जो इसकी पहचान का महत्वपूर्ण कारण था। अतः भारत में वर्तमान औधोगिक वस्तुएं प्राचीन कालीन वस्तुओं से युग और श्रेणी में सुदृढ़ हो सकती हैं।

भारतीय गांवों के इतिहास की लहरदार धारा ग्रामीण धन सम्पत्ति एवं ग्राम्य उद्योगों की उन्नित जैसे- कारीगरी, पत्थरगीरी, बर्इगीरी, धात्विक नक्कासी, बरतन भांड़ा बनाना, हिथयार बनाना, स्वर्णकारी आदि के बारे में एक स्थायी साक्ष्य उत्पन्न करती हैं। ये कियाएं वास्तव में तत्कालीन शुद्ध आर्थिक व्यवसाय उत्पन्न करती थीं किन्तु आज वे हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक ढांचे एवं सामान्य जीवन का सुन्दर समाकलन प्रस्तुत करती हैं। ये हमारी परम्पराओं की वाहक और मूल्य प्रणाली के सिद्धान्तों की धारक होती थीं। इन उद्योगों के परिष्कृत उत्पाद आज भी विश्व के प्रमुख संग्राहनयों में सुन्दरता एवं विशिष्टता का मूर्तिमान आदर्श प्रस्तुत करते हैं। किन्तु देश में ईष्ट इंडिया कम्पनी का आधिपत्य स्थापित हो जाने के बाद ग्रामीण उद्योगों की चमत्कारपूर्ण परम्पराएं उपेक्षा और अस्विच का सामना करने लगीं, आगे चलकर 19वीं शताब्दी के मध्य भारी उद्योगों की शुरुआत के साथ इसे एक गजब का झटका लगा जिसका परिणाम यह हुआ कि इन वस्तुओं की मांगें क्षीण होने लगीं।

#### उद्योग और क्षेत्रीय विकास :-

भारत जैसे कृषित देश में, जहां की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या सीधे कृषि क्षेत्र पर आश्रित हो कृषि का विकास प्राविधिक एवं संगठित होजा चाहिए क्योंकि यह अपने आप औघोगिक क्षेत्र का विकास करता है। किन्तु इस सन्दर्भ में अग्रगामी और पश्चगामी सम्बन्धों तथा बराबर पुनर्निवेशों की अधिकता के कारण इसका विकास लम्बे समय में परिकल्पना के विपरीत छितर नाता है नो अन्य क्षेत्रों - आर्थिक एवं सामानिक पर प्रभाव डालता है। उद्योग आर्थिक विकास का अग्रदूत माना नाता है एवं सामानिक विकास सामान्य सम्वृद्धि प्रतिपादित करता है। किसी देश के आर्थिक विकास की सामान्य प्रिकेश को स्वतः बढ़ाकर उसे प्रबन्धित और नियोजित करता है। उद्योग केवल वृद्धि ही नहीं बिल्क सामानिक आर्थिक समस्याओं को हल करता है, उनको पूर्ण करता है तथापि कम से यह उद्योग अपने आप स्थायी वृद्धि एवं विकास को बढ़ाता है। पुनर्निवेशों की मात्रा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। सांस्थानिक, संगठनात्मक और अभियानिक तथ्यों को सावधानी पूर्वक नियोजित करता है तथा औद्योगिक विकास, वृद्धि एवं विकास की सामान्य प्रकिया के आन्तरिक भाग को बनाता है।

इस प्रकार देश के वर्तमान संसाधन आधार तथा समान की सामाजिक आर्थिक स्थिति के संदर्भ में सचेष्ट रूप से नियोजित एवं संगठित औद्योगिक विकास संसाधनों के उपयुक्ततम विकास को प्रोत्साहित करता है। रोजगार अवसरों की वृद्धि करता है, लोगों की आय एवं रहन-सहन केस्तर में वृद्धि करता है। ग्राम्य नगरीय स्थानान्तरण को रोकता है, प्रादेशिक असन्तुलन को कम करता है तथा क्षेत्र में प्रादेशिक विकास प्रकिया को तीब्रतर करता है

उपयुवततम औद्योगिक विकास जो किसी प्रदेश में स्वपोषित विकास प्रिक्षा उत्पन्न करता है, का तात्पर्य औद्योगिकीकरण के उस स्तर से है जो पर्यावरण में बिना प्रतिकूल प्रभाव जैसे- प्रदूषण, आपदा, अवनयन आदि के उत्पन्न किए स्थानिक संसाधन आधार का पूर्ण उत्पादक उपयोग करता है।

उद्योगों की विविधता विभिन्न संसाधनों नैसे- नल, वनस्पति, खनिन तत्व, कृषि, मानव शक्ति, मिट्टी आदि नो या तो कम प्रयोग हुई हैं या हुई ही नहीं हैं के उपयोग के लिए कई सम्भावनाएं प्रतिपादित करती हैं।

मूल रूप से प्राथमिक क्षेत्र जीविका निर्वाह आवश्यकताओं पर आधारित होता है किन्तु उपरोक्त संसाधनों के ओघोगिक प्रयोग से केवल उनका प्रति इकाई मूल्य ही नहीं बढ़ता, बिल्क उन परिष्कृत वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है तथा उनके उत्पादित वस्तु की मांग भी बढ़ती है जो उनके मूल्य के पुनः बढ़ाने में सहयोग करती है। परिणामस्वरूप संसाधन स्वामी को उचित मूल्य मिलता है। ओघोगिक विकास अप्रयुक्त एवं गिरिडीन संसाधनों औरो जल भूगि, जल का तालाब, झील, नदी और खिननों का व्यापारिक उपयोग कर उन्हें मूल्यवान सम्पत्ति में बदल देता है।

नहां तक कृषि संसाधनों का प्रश्न है उनमें तथा औद्योगिक क्षेत्र के बीच एक सहनीवी सम्बन्ध है। कृषि क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है और ओघोगिक क्षेत्र कृषि के लिए निवेशों की आपूर्ति करता है। राज चकवर्ती और विघानाथन ने औघोगिक उत्पादनों के धीमे विकास की व्याख्या करते हुए उसे कृषि क्षेत्र की असंतोषजनक कार्यप्रणाली से सम्बन्धित किया है। जनशक्ति दोहरी भूमिका निभाती है-

- 1. उत्पादन अभिकरण के रूप में और
- 2. एक देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उपभोक्ता के रूप में।

किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये दोनो भूभिकाएं महत्वपूर्ण हैं तथा ये विकास गति एवं दर दोनों का निर्धारण करती हैं। विकासशील देशों में नहां विकास दर अत्यन्त न्यून होती है, जनशक्ति का अधिकांश भाग कृषि में तथा अत्यल्प भाग उघोगों में लगा है। साथ ही इस जनशक्ति को पूर्ण कालिका रोजगार भी नहीं प्राप्त हो पाता है।

अतः यह प्रमाणिक सत्य है कि आर्थिक रूप से कम विकसित देश अधिकांशतः कृषि पर आधारित है, जबिक विकसित देशों में कृषि में लगी जनसंख्या अत्यल्प है। भारत के संदर्भ में भी जनशक्ति का अधिकांश भाग कृषि में लगा है जो उनकी सम्पूर्ण क्षमता एवं कुशलता का उपयोग नहीं कर पाता। इस प्रकार औद्योगिक विकास इन देशों की जनशक्ति की क्षमता एवं कुशलता का उचित उपयोग करने हेतु प्रचूर अवसर प्रदान करता है। कृषि पर बढ़ती हुई जनसंख्या का भार सीमा पार कर चुका है तथा मानव भूमि अनुपात अत्यन्त असंतुलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनशक्ति का एक बड़ा भाग वर्ष भर अकियाशील एवं बेरोजगार रहता है, तथा परिवार की अल्प आय में ही जीवन यापन करता है जिससे गरीबी एवं रहन-राहन का रतर निरंतर भिरता जाता है। ऐसी दशाओं में औधोगीकरण एक वरदान है क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। ग्राम्य क्षेत्रों के विकास हेत् यह एक बड़ा एवं महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यदि ग्रामीण क्षेत्रों में उघोगों का विकेन्द्रीकरण किया जाए, तो उससे लोगों को रोजगार एवं आय में वृद्धि होने के साथ ही साथ ग्रामीण विकास, राष्टीय विकास एवं देश की आर्थिक विकास की प्रकिया तीषतर और मजबूत होगी।

शहरी क्षेत्रों में अधिक पूंजी निवेश के द्वारा रोजगार उत्पन्न करने की आशा बहुत सफल नहीं है। आज कल बामीण बेरोजगारी की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए केवल एक विकल्प यह है कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में श्रम, तकनीकी दक्षता का विकल्प खुला रखा जाए 1 इसके अलावा ग्रामीण उद्योगों के अन्य फायदे ये हैं कि प्राकृतिक रूप से उनके निजी स्थानों पर रोजगार की बढ़ोत्तरी होती है जो कि आर्थिक विचार की तरह सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास ग्रामीणों के जीवन स्तर और आय को बढ़ाने में सीधे सहायक भी होता है। इस तरह औद्योगिकरण से ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, शोषण आदि में

सुधार की प्रकिया तीब होती है। अन्य रूपों से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, साक्षरता, कौशल आदि के कारण भी लोगों की आय में वृद्धि होती है और ग्रामीण लोगों की कारीगरी, कला प्रवीणता तथा अन्तर्निहित क्षमताओं के विकास के लिए सम्भावनाएं पस्तुत करती है। अतः यह कहा ना सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में औघोगिकीकरण से बड़ी संख्या में श्रीमक शक्तियों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरण प्रभावशाली तरीके से रोका ना सकता है एवं शहरी मलिन बरितयों और ननसंख्या वृद्धि नैसी समस्याओं से बचा ना सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण से ग्रामीण संसाधनों का बराबर उपयोग, रोनगार अवसरों में वृद्धि, शिक्षा की प्रक्रिया में वृद्धि और सुधार से लोगों के जीवनस्तर और आय में सुधार, रवारथ्य और सांस्कृतिक विकास, क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को कम करने के प्रभावकारी सुधार आन के लिए विभिन्न अवसर उत्पन्न करता है। क्षेत्र के सभी सांस्कृतिक, आर्थिक, राननैतिक एवं सामानिक संघर्षों के कारणों की पहचान करता है एवं उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है।

#### क्षेत्र में औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं :-

यमुनापार प्रदेश औद्योगिक विकास की प्रचुर सम्भावनाओं से युक्त है क्योंकि इसके अन्दर विभिन्न प्रकार की औद्योगिक संसाधनों नैसे चट्टानी उत्पाद 'बालू, चटिया, बोल्डर, गिद्टी, मोरंग आदि' वनीय उत्पाद, क्षीय उत्पाद, पशुपालन उत्पाद, बड़ी जनसंख्या एवं मूलभूत सुविधाएं इत्यादि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

इन प्राकृतिक सम्पदाओं की स्थाई निधि से क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों के आधार पर ग्रामीण और लघु स्तरीय उद्योगों आदि के लिए एक उन्नवल मार्ग प्रशस्त करता है। नबिक विभिन्न रानकीय संस्थानों एवं विभागों द्वारा दी गई मूलभूत सुविधाएं और प्रेरणाएं भी क्षेत्रीय औद्योगिक विकास की प्रकिया में विशेष रूप से सहायक हो रही हैं। फिर भी सम्पूर्ण सहयोग, सम्भावनाओं एवं प्रेरणाओं का उपयोग तभी हो सकता है नब इसका प्रयोग सही दृष्टिकोण एवं अन्तरआत्मा से किया नाय। औद्योगिक संसाधनों, बाह्य संरचनाओं, प्रेरणाओं, राहयोग एवं नीतिगत निर्देशों का एक रांक्षिण विचरण िजन रूप में देखा जा सकता है--

#### औघोगिक संसाधन :-

अध्ययन क्षेत्र में महत्वपूर्ण औद्योगिक संसाधनों में बालू, ईंट, मिट्टी, वनीय उत्पाद, जल संसाधन, पशु उत्पाद, चट्राटनी उत्पाद आदि प्रमुख रूप से पाए नाते हैं जिनका विवरण निम्नवत् है-

#### 1. बालू : -

यह एक महत्वपूर्ण भवन निर्माण पदार्थ है नो भवन के अलावा भी अन्य निर्माण कार्यों में प्रयोग होता है। यघि यह बालू सभी निदयों जैसे-गंगा, यमुना, टौंस, लपरी आदि की गोदियों में पाया जाता है किन्तु अच्छी किरम का बालू नो मशीनरी कार्यों में प्रयोग किया जाता है वह गंगा व यमुना निदयों के किनारे केवल शंकरगढ़, नसरा, चाका, करछना एवं उखवा ब्लाक के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। इस बालू का निक्षेप स्थायी नहीं होता बिक प्रतिवर्ष नदी बहाव के कारण घाटियों में परिवर्तित स्थानों पर निक्षेपित होता रहता है। इन घाटियों में खनन के बाद सम्पूर्ण क्षेत्र की पूर्ति की जाती है।

### 2. इंट-मृत्तिका : -

अध्ययन क्षेत्र में निदयों के द्वारा लगातार उर्वर और गहरी मिट्टी का निक्षेपण होता रहता है। इसी उच्च उर्वरता के कारण ही क्षेत्रीय उत्पादकता भी उच्च पायी नाती है। ज्यादातर क्षेत्रीय मृत्तिका गहरे निक्षेपण से युक्त है नो कृषि के अन्तर्गत आता है। अतः इस क्षेत्र में मिलनेवाली मृत्तिका चिपियाहट युक्त होती है नो कि ईंट बनाने के लिए मिद्टी की एक प्रमुख आवश्यकता होती है। इसकी अन्य विशेषता यह होती है कि इसमें अच्छे बालू का पर्याप्त मिश्रण होता है नो इसे कॉप मृत्तिका बनाने में सहायक होता है और यही कॉप मृत्तिका ईंट बनाने की एक प्रमुख विशेषता होती है। यह मिट्टी क्षेत्र में पत्तुर मात्रा में उपलब्ध है। ईंटों की शहरी भवन, उद्योगों, पुल निर्माण आदि एवं ग्रामीण उद्योगों में बहुत बड़ी मांग है। इन मांगों की पूर्ति के लिए विभिन्न ब्लाकों नैसे- नसरा, चाका, करछना, मेना एवं उख्वा आदि में अनेकों ईंट भट्ठे सुपार रूप से चल रहे हैं।

#### 3. वनीय संसाधन :-

अध्ययन क्षेत्र में 20.067 हेक्टेयर भूमि वनों में समाहित हैं जो कि सम्पूर्ण क्षेत्र का 0.93 प्रतिशत भाग होती है। सम्पूर्ण क्षेत्र में चन विखरे हुए पाये जाते हैं। ज्यादा प्रबल्त मानसून पतझड़ प्रकार के हैं जिनके प्रमुख वृक्ष - आम, बरगद, महुआ, नीम, शीशम, पीपल, गूलर, जामून, बेर, आंवला, सलाई, काकोरी, बबूल, कहुआ, बांस, यूकेलिप्टस आदि हैं। इन क्षेत्रों से उत्पाद के रूप में जलाउ लकड़ी, इमारती लकडी, फल, गोंद, व्यापारिक तेंदु पत्ता, बीज, औषधीय सामग्री 'जड़, पत्ता, फल, रस' रासायिकक अर्क आदि प्राप्त होते हैं जो क्षेत्रीय कूटीर एवं लघू ग्रामीण उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है।

### ४. जल संसाधन :-

सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र 'मानसून' जलवायु' के अन्तर्गत आता है तथा वर्षा काल अन्तिम जून से मध्य अक्टूबर तक में ज्यादातर वर्षा प्राप्त करता है। मुख्यतः तीन महीनों जुलाई, अगस्त, सितम्बर में ज्यादा वर्षा जल प्राप्त किया जाता है। इस वर्षा के काल में ज्यादातर क्षेत्र बाढ़ एवं जल भराव से प्रभावित, आच्छादित रहता है। इसी बाढ़ एवं वर्षा के जल को तालाबों, बांधों एवं पोखरों में एकत्रित कर लिया जाता है जो एक जल संसाधन के छप में सिंचाई, उधोगों एवं व्यापारिक लाभ के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में जल संसाधन का प्रमुख कारक गंगा, यमुना, टोस एवं लपरी निदयां हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों झील एवं ताल पाए जाते हैं जो जल संसाधन को प्रचुर बनाते हैं।

इसके अलावा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में कुएं, सरकारी एवं प्राइवेट ट्यूबवेल, पम्पसेट, नहर आदि हैं जिनसे औद्योगिक उपयोग के लिए जल प्राप्त होता है। इन जलीय संसाधनों का उपयोग औद्योगिक उपयोग, मत्स्य पालन, कृषि सिंचाई एवं बागवानी आदि में प्रमुखतः होता है।

#### 5. कृषि संसाधन : -

कृषि हमारी षहुल मानव शिवत के लिए मुख्य आधार प्रस्तुत करती है। यह हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संसाधन युवत परिखण्ड है निसमें देश में ग्रामीण औधोगीकरण की गति को बढ़ाने के लिए कच्चे पदार्थों की भारी राशियों की आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित होती हैं। पिछले अध्याय से यह सुनिश्चित हो चुका है कि यमुना पार क्षेत्र कृषि की विभिन्न किस्मों जैसे- गेहूं, जो, धान, बानरा, चना, अलसी, तेलहन एवं वालें आदि पैदा करता है जो विभिन्न ग्रामीण एवं कृषि आधारित उद्योगों जैसे- चावल मिल, आटा मिल, दिलया और वाल मिल, तेल पिराई इत्यादि मिलों में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। मसूर, आलू, फूलों एवं सभी प्रकार की सिन्यां भी क्षेत्र में उगाई जाती हैं। अतः अनेकों फल संरक्षण इकाइयां इन उत्पादों को संरक्षित करने के लिए स्थापित की जा रही हैं। क्षेत्र की कृषि सद्यन जीविकोपार्जन स्तर की है तथा औधोगिक मिनाज, ठेकेदारी सहगागिता, उपम उत्साह और प्रेरणादायी उत्साह की कमी से युवत है। अगर इस क्षेत्र में कृषि आधारित लघु उधोगों की स्थापना की जाय तो कृषि वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी और कृषक



Fig. 5.1

विविध फसलों को बड़ी मात्रा में उगाने के लिए आकर्षित होगा क्योंकि इससे उनको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी <sup>6</sup>।

इस प्रकार व्यापारिक स्तर पर वास्तिविक आवश्यकतानुसार कृषि इन उपरोक्त वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाता है और कृषकों को उत्साहित करता है। इसिलए क्षेत्र की बढ़ती हुई खाघ मांगों की आसानी से पूर्ति हो नाती है एवं शेष उत्पाद ग्रामीण और शहरी उघोगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है।

#### मानव संसाधन :-

यमुना पार क्षेत्र की '1991' सम्पूर्ण जनसंख्या 1237709 है जिसमें शहरी 93324 और शेष ग्रामीण है। क्षेत्र का औसत जनसंख्या घनत्व 381 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. है और लिंगानुपात 873 महिला/ 1000 पुरुष है। ग्रामीण जनसंख्या का भाग 92.46 प्रतिशत अंशदान और शहरी जनसंख्या का अंशदान 7.54 प्रतिशत है। शहरी जनसंख्या मुख्यतः पांच नगरपालिका क्षेत्रों जैसे- नैनी '53436', भारतगंज '12465', शंकरगढ़ '10662', सिरसा '8929' एवं कोरांव '7832' में वितरित है। सम्पूर्ण क्षेत्र की साक्षरता का औसत 28.86 प्रतिशत है जिसमें 81.07 प्रतिशत पुरूष एवं 18.93 प्रतिशत महिला साक्षर है। अध्ययन क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या का 35 प्रतिशत मांग ही कार्यरत जनसंख्या के खप में है जिसमें 33.21 प्रतिशत मुख्य कर्मकार एवं 1.79 प्रतिशत सीमान्तक कर्मकार के रूप में है। शेष 65 प्रतिशत भाग बेरोनगार एवं अकर्मकारी ननसंख्या का है। सम्पूर्ण गामीण जनसंख्या का 27.2 प्रतिशत (20 प्रतिशत पुरूष, 7.2 प्रतिशत महिला) कृषि कार्य में संलग्न हैं। सम्पूर्ण व्यावसायिक जनसंख्या का 91.31 प्रतिशतं कृषि कार्य में ही लगा है जिसमें पुरुष वर्ग का 66.75 प्रतिशत एवं महिला वर्ग का 24.65 प्रतिशत भाग सिमलित है जबिक बहुत कम प्रतिशत भाग ही निर्माण, व्यापार एवं यातायात में लगा है। फिर भी यमुना पार क्षेत्र में अच्छी संख्या में बुलकर, लोहार, बढ़ई, घोबी, शिल्पी, कारीगर (भवन निर्माण), दर्जी आदि हैं जो पर्याप्त संख्या में गांवों में वितरित हैं किन्तु ज्यादातर मानव शक्ति एक वर्ष में खाली या बेकार बैठी रहती है क्योंकि कृषि क्षेत्र की क्षमता रोजगार देने में सीमित है। वर्तमान में इस बड़ी मानव शिवत पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र में लघु उद्योगों एवं गांव के विकास में एक महत्वपूर्ण उपयोगी संसाधन के रूप में उपयोग हो सके।



फोटो प्लेट न0 19-यातायात प्रमुख चौराहा, मेना रोड इलाहाबाद



फोटो प्लेट न0 20- दरी बुनाई केन्द्र, लेहड़ी ग्राम, उरुवा, इलाहाबाद

# औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं : -

वामीण क्षेत्र 'स्थान' के संदर्भ में बड़ा और विरवस हुआ है। गांवों में मुख्ये भथवा एकान्त थैलों एवं विलग आच्छादि के लिए वाह्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त धन और समय की आवश्यकता होती हैं। उपोगों का रोजगार अमुदित स्थान की तरह पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं गैरोवित्त एवं बैंक, बाजार प्रणाली, यातायात और संचार, भण्डारण सुविधाएं, सांस्थानिक ढांचा, कौशल एवं तकनीकी आदि व्यवस्थाओं पर आश्रित होता है। यधि हमारी सरकार ने 1960 में सम्पूर्ण देश के चौमुखी विकास के लिए ठोस एवं महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाएं आवश्यकता से काफी कम है। किर भी आज आधारभूत सुविधाएं आवश्यकता से काफी कम है। किर भी आज आधारभूत सुविधाणं आवश्यकता से काफी कम है। किर भी आज आधारभूत सुविधाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश की ना रही है। क्षेत्र में वर्तमान मूलभूत सुविधाओं जेसे थेक, मातायात और संवार, कोशल और प्रिश्रण का एक संक्षिप विवरण विम्नवत्त देखा जा सकता है।

### वैंकिंग सुविधाएं : -

अध्ययन क्षेत्र में वित्त के लिए बैंकिंग सेवाओं की एक अच्छी व्यवस्था है जिसका उपयोग औद्योगिक विकास की इच्दित पूंजी और वित्त की पूर्ति में होता है। यहां पर 50 कृषि को आपरेटिव सोसायटी, 32 राष्ट्रीयकृत बैंक, 3 भूमि विकास बैंक एवं 30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि की शाखाएं सम्पूर्ण क्षेत्र की सेवाएं कर रहे हैं। मान-5.1 में वित्तीय संस्थान और बैंक औद्योगिक ठेकेदारों को आसानी से ऋण की व्यवस्था करते हैं जिससे वे क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करते हैं। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में ये वित्तीय संस्थाएं औद्योगिक विकास की उन्नित में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

#### यातायात एवं संचार :-

'यमुना पार प्रदेश' में रेल मार्ग, सड़क मार्ग एवं संचार लाइनों का एक बड़ा नेटवर्क पाया जाता है। इस क्षेत्र में सम्पूर्ण रेल मार्गों की लम्बाई मीटर और ब्राड गेन के साथ 102 कि.मी. है निसपर 10 रेलवे स्टेशन पाये जाते हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों की लम्बाई 323 कि.मी. है जिसमें 50 प्रमुख बस स्टेशन पाये जाते हैं। जिला मार्गों एवं अन्य मार्गों की लम्बाई राम्पूर्ण क्षेत्र में 488 कि.मी. पायी जाती है।अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख साफ सुथरे मार्ग जहां एक और औद्योगिक विकास को अत्यधिक प्रोत्साहित करते हैं (फोटो प्लेट न० 19) वहीं सम्बद्ध मार्गों पर जल भराव की समस्या इसके विकास को हतोत्साहित करती है(फोटो प्लेट न० 20) रेल मार्ग देश के अन्य प्रमुख शहरों जैसे-इलाहाबाद, पटना, बाम्बे, लखनाउ, दिल्ली, जबलपुर आदि महानगरों से जोड़ता

है जबिक सड़क मार्ग इन नगरों के अलावा पड़ोसी नगरों मैसे-वाराणसी, मिर्जापुर, बांदा, रीवां आदि नगरों से जोड़ता है। (मानचित-5.2) क्षेत्र की देखीफोन लाइनें रेल मार्ग का अनुसरण करती हैं। क्षेत्र में देखीफोन की कुल संख्या 450 है तथा पिस्तिक कींटा आफिरा की संख्या 150 है। तार घरों की संख्या 24 तथा डाकघरों की संख्या 155 पायी जाती है। ये सुविधाएं केवल मानव उत्पाद एवं वस्तुओं को पहुंचाने में ही मदद नहीं करतीं बिल्क क्षेत्र के बाहर एवं भीतर तेनी से महत्वपूर्ण सुविधाएं पहुंचाती हैं। इस प्रकार क्षेत्र में इन यातायात, संचार सुविधाओं का नेटवर्क औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक आवश्यकता है। यदि इन माध्यमों का उपयोग बराबर एवं सही तरीके से होगा तो ये अध्ययन क्षेत्र में आधागिक विकास प्रकिया की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

#### औश्येकेष्ट् आस्थान : -

अध्ययन क्षेत्र में औधोगिक विकास प्रकिया की उन्नतशील मुख्य धारा में एक बड़ा 'नैनी' एवं पांच '5' छोटे औधोगिक आस्थन पाए जाते हैं। यह औधोगिक इस्टेट क्षेत्र के अलग-अलग ब्लाकों में पाए जाते हैं। चाका ब्लाक में नैनी उद्योग समूह सबसे बड़ा उद्योग स्थल है (मान-5.3) छोटे उद्योग समूह शंकरगढ़, भारतगंज, सिरसा, जसरा, कोरांव आदि हैं। नैनी आस्थान में 5 बड़े एवं 15 मध्यम उद्योग फार्यरत हैं। अन्य बड़े उद्योग धूरपुर 'जसरा' में त्रिवेणी ग्लास वर्क्स एवं मेजा में सूती वस्त्र उद्योग है। अन्य औद्योगिक आस्थानों में छोटे-छोटे लघु उद्योग समूह पाये जाते हैं। लघू उद्योग आस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा कर पा रहे हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अन्य औद्योगिक आस्थानों में औद्योगिकरण की तीब प्रकिया अब तक शुरू नहीं हो पायी है। ये औद्योगिक इस्टेट जो अभी तक उद्योग विकास में बराबर विकास नहीं कर पाये हैं वे आगे चलकर औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

#### कौशल एवं प्रशिक्षण :-

कौशल एवं प्रशिक्षण किसी प्रदेश के औद्योगिक विकास में अर्थपूर्ण भूमिका- मनदूरों के गुणों में सुधार करके निभाता है। इसके द्वारा एक ओर तो प्रषन्धकीय संगठनों एवं औद्योगिक इकाइयों की कार्यक्षमता में सुधार आता है तो दूसरी ओर औद्योगिक उत्पाद की मात्रा और गुणों में विकास होता है। अध्ययन क्षेत्र के गांव, शिल्पकार एवं कारीगरों की अच्छी संख्या पर स्वामित्व रखते हैं निनके पास वंशानुगत कौशल एवं अनुभव होता है निसका वे अपने प्रमुख व्यापार और लघु उद्योगों में अत्यिधक फलदायी उपयोग करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में बुद्धि और कौशल बढ़ाने वाले शैक्षणिक संस्थानों में - 580 जूनियर बेसिक स्कूल, 180 सीनियर बेसिक स्कूल, 75 हायर सेकेण्डरी स्कूल, 5 महाविद्यालय, 2 आई.टी.आई., 2 महिला पालिटेकिनक एवं 10 कम्प्यूटर संस्थान आदि हैं। ये शैक्षणिक संस्थान-शिक्षा कोर्स से और ठेकेदारी मार्ग के धन्धे में बदलाव और सुधार के द्वारा विद्यार्थियों के औद्योगिक कौशल एवं प्रशिक्षण को सुधारने में बेहतर एवं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शिक्षित कार्यकर्ता औद्योगिक विकास की प्रकिया में लगने वाली मूल्यवान सम्पत्ति को पहचानते एवं प्रमाणित करते हैं, उद्योग की संगठनात्मक और कार्यात्मक दशाओं को सुधारते हैं और उनकी पूरी क्षमता के प्रयोग की संस्तुति करते हैं।

### औद्योगिक विकास हेतु सहयोग एवं प्रोत्साहन :-

अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार अनेकों एनेन्सियों एवं संस्थानों के माध्यम से विविध सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान करती है। यद्यपि इन संस्थानों एवं एनेन्सियों के केन्द्रीय कार्यालय क्षेत्र से दूर इलाहाबाद शहर में रिथत हैं फिर भी व्यावहारिक कार्य आफिस ब्लाक स्तर पर भी हैं निससे ये सुविधाएं आसानी से क्षेत्र के आन्तरिक भागों में पहुंच जाती हैं। क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए जो संस्थान एवं एनेन्सियां सहयोग प्रदान करती हैं उनमें प्रमुख नैसे - उ.प. राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन, जिला उद्योग केन्द्र इलाहाबाद, उ.प. वित्तीय कारपोरेशन, उ.प. हैण्डलूम कारपोरेशन, उ.प. वित्तीय कारपोरेशन, उ.प. उद्योग निदेशालय एवं उ.प. लघु उद्योग कारपोरेशन लितिश्वा कारपोरेशन कारपोरेशन विवास कारपोरेशन कारपोरेशन विद्यालय एवं उ.प.

Table-5.1

Distribution of Multi Based Small – Scale Industry of Trans – Yamuna Region of Allahabad
District.

| SI.<br>No. | Name of Industries               | Number                                                                   | Capital                                                                                                | Employment |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 140.       | ,                                |                                                                          | Investment In Lack Rs.                                                                                 | Generation |
|            | Agro Based Industries            |                                                                          |                                                                                                        |            |
|            | Mini Rice Mill , /               | 5                                                                        | 8.80                                                                                                   | 50         |
|            | Pulce Mill                       | 16                                                                       | 13.40                                                                                                  | 63         |
| 3.         | Edible Oil Mill $\checkmark$     | 16                                                                       | 4.80                                                                                                   | 60         |
|            | Chivra Industry                  | 17                                                                       | 1.80                                                                                                   | 38         |
|            | Biscuit Bakery 🗸                 | 5                                                                        | 1.70                                                                                                   | 26         |
| 6.         | Straw Board Mill                 | 5                                                                        | 4.90                                                                                                   | 35         |
|            | Namkeen Making                   | 14                                                                       | 1.90                                                                                                   | 50         |
| 8.         | Confectionary Industry           | 9                                                                        | 1.80                                                                                                   | 28         |
| 9.         | Khandsari Industry               | 6                                                                        | 2.20                                                                                                   | 25         |
|            | Papad, Chips Making              | 3                                                                        | 2.40                                                                                                   | 28         |
| 11.        | Fruit Conservation Industry V    | 8                                                                        | 0.80                                                                                                   | 18         |
| II :       | Forest Based Industry            |                                                                          |                                                                                                        |            |
|            | Wooden Furniture Industry        | 10                                                                       | 1.60                                                                                                   | 48         |
| 13.        | Wooden Saw Industry              | 10                                                                       | 2.20                                                                                                   | 50         |
|            | Ayurvadic Medicines              | 3                                                                        | 0.60                                                                                                   | 28         |
|            | Wooden Packing Making            | 3                                                                        | 0.60                                                                                                   | 28         |
|            | Picture Frame Making             | 3                                                                        | 0.40                                                                                                   | 10         |
|            | Dunlop Carriage                  | 4                                                                        | 0.80                                                                                                   | 18         |
|            | Rickshaw Making                  | 7                                                                        | 1.70                                                                                                   | 10         |
| 19.        | Bamboo Bascket Making            | 11                                                                       | 0.70                                                                                                   | 50         |
|            | Live Stock Based Industries      | - Minight is the Prince House is a gage consider the Indiana House House | den e con mandatambassase discourses associate fill in conseque à maricial absolutifile de secun quebe |            |
| 20.        | Leather Shoes Making             | 17                                                                       | 0.90                                                                                                   | 52         |
|            | Leather Purifier Industry        | 3                                                                        | 2.45                                                                                                   | 15         |
|            | Bone Mill                        | 3                                                                        | 2.50                                                                                                   | 40         |
| 23.        | Leather Attache and Bag          | 18                                                                       | 1.10                                                                                                   | 42         |
| 24.        | Blanket Nitting                  | 8                                                                        | 0.70                                                                                                   | 32         |
| 25.        | Glue Making                      | 8                                                                        | 1.00                                                                                                   | 40         |
| IV         | <b>Textiles Based Industries</b> |                                                                          |                                                                                                        |            |
| 26.        | Readymade Garment Industries     | 19                                                                       | 2.20                                                                                                   | 68         |
| 27         | Bedding Making                   | 9                                                                        | 1.30                                                                                                   | 28         |
| 28         | Bandage and Cattege              | 10                                                                       | 1.10                                                                                                   | 28         |
|            | Handloom Industry                | 42                                                                       | 2.70                                                                                                   | 200        |
|            | Nevar and Thread Industry        | 10                                                                       | 1.20                                                                                                   | 33         |
| 31         | Screen Printing Industry         | 8                                                                        | 5.80                                                                                                   | 43         |
| 32         | Cloth Bag and Compass By Making  | 20                                                                       | 6.00                                                                                                   | 40         |
| V          | Chemical Based Industry          |                                                                          |                                                                                                        |            |
| 33         | Soap Industry                    | 11                                                                       | 1.50                                                                                                   | 58         |
| 34         | Ditergent Powder Cake Making     | 10                                                                       | 1.40                                                                                                   | 50         |
| 35         | Paints and Varnish Making        | 4                                                                        | 5.00                                                                                                   | 15         |

| 36   | Agarbatti Making              | 15      | 0.90   | 20   |  |  |
|------|-------------------------------|---------|--------|------|--|--|
| 37   | Candle Making                 | 50      |        |      |  |  |
| 38   | Ink Making                    | 0.90    | 15     |      |  |  |
| 39   | P.V.C Pipe Making             | 4 2     | 4.80   | 17   |  |  |
| VI   | Engineering Based Industry    |         |        |      |  |  |
| 40   | Engineering Industry          | 18      | 3.30   | 93   |  |  |
| 41   | Steel Fabration               | 17      | 2.00   | 73   |  |  |
| 42   | G.I. Bucket Making            | 5       | 4.00   | 80   |  |  |
| 43   | Foundry Industry              | 7       | 10.50  | 50   |  |  |
| 44   | Almirah Box Making            | 8       | 1.50   | 50   |  |  |
| 45   | Aluminium Pot                 | 5       | 67     |      |  |  |
| 46   | Wire Mail Making              | 3       | 60     |      |  |  |
| 47   | Genaral Engineering Industry  |         |        |      |  |  |
| VII  | Building Material Industry    |         |        | 30   |  |  |
| 48   | Bricks Making                 | 12      | 4.50   | 210  |  |  |
| 49   | Surkhi Making                 | 7       | 2.50   | 80   |  |  |
| 50   | Lime From Kankar Making       | 8       | 1.30   | 68   |  |  |
| 51   | Lime From Stone Making        | 5       | 0.90   | 58   |  |  |
| 52   | Building Material From Stone  | 7       | 0.50   | 28   |  |  |
| 53   | Domestic Utensils From Stone  | 8       | 0.80   | 29   |  |  |
| 54   | Gitti Making From Stone       | 12      | 1.00   | 200  |  |  |
| 55   | Cement Jally Industry         | 14      | 2.30   | 50   |  |  |
| 56   | C.C. Pipe making              | 6       | 3.00   | 60   |  |  |
| 57   | Caremix Pipe Making           | 5       | 2.600  | 20   |  |  |
| VIII | Misc. Industry                |         |        |      |  |  |
| 58   | Printing Press                | 10      | 3.00   | 70   |  |  |
| 59   | Book Binding                  | 9       | 1.40   | 63   |  |  |
| 60   | Photostate                    | 12      | 3.70   | 20   |  |  |
| 61   | Ice Making                    | 4       | 3.00   | 60   |  |  |
| 62   | Crometed Box Making           | 6       | 2.00   | 15   |  |  |
| 63   | Glass Matterial Making        | 9       | 6.00   | 60   |  |  |
| 64   | Dafti Box Making              | 7       | 1.00   | 18   |  |  |
| IX   | Handicraft Industry           | 1 1     |        |      |  |  |
| 65   | Imbriodary Making             |         | 1.45   | 15   |  |  |
| 66   | Artistic Toys Making          |         |        | 20   |  |  |
| 67   | Artistic Shoes Chappal Making | 14 0.90 |        | 30   |  |  |
| 68   | Artistic Carpel Making        |         |        | 80   |  |  |
| 69   | Artistic Cloth Printing Work  | 18      | 1.85   | 90   |  |  |
| -    | Total                         | 683     | 177.50 | 3400 |  |  |

अध्ययन क्षेत्र में तीब औद्योगिक विकास के लिए सरकार कई प्रकार के छूट एवं प्रोत्साहन प्रदान कर रही है निससे औद्योगिक पृद्धि विषय का उद्देश्य पूरा हो सके। इन प्रोत्साहनों में निम्न छूट नैसे- पूंजी निवेश, विकय कर, जिला उद्योग केन्द्र से वित्तीय सहायता, चूंगी इ्यूटी, उत्पादन कर, योजनाबन्द्र ऋण उगाही, चकीय ब्यान, सरकारी योजनाओं में ऋण दर कमी आदि छूट उद्योगों को प्रेरणादायी एवं उत्साहपूर्ण बनाती है।

इनके अलावा 'खादी एवं ग्रामोघोग बोर्ड' भी क्षेत्र में अपने निर्देशन में स्थापित को-आपरेटिव और ग्रामीण उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। क्षेत्र समिति स्तर पर खादी ग्रामोघोग लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराता है एवं औद्योगिक इकाइयों के अच्छे उत्पाद को बाजार में विकय की व्यवस्था करता है।

इस प्रकार उपरोक्त वास्तिविक विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न सरकारी संस्थान एवं एजेन्सियां अध्ययन क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को अनेक प्रकार से प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करते हैं। किन्तु इन सुविधाओं का विभिन्न अवरोधों के कारण पूर्णरूपेण प्रयोग नहीं हो पाता है।

### यमुनापार क्षेत्र में उद्योगों के प्रकार

यमुनापार क्षेत्र में लघु एवं ग्रामीण कुटीर उद्योगों की परम्परा बहुत पुरानी है लेकिन बड़े एवं मध्यम उद्योग स्वतन्त्रोत्तार काल के हैं। बड़े उद्योगों की स्थापना नैनी औद्योगिक आस्थान, जो कि इलाहाबाद जिले का एक बड़ा औद्योगिक आस्थान भी है, मे बड़ी तीब गित से हुई है। उद्योगों का एक संक्षिप्त विवरण निम्न रूपों में देखा जा सकता है -

### गामीण एवं कुटीर उद्योग :-

क्षेत्रीय ग्रामीण उद्योगों की परम्परा तो काफी पुरानी है किन्तु इनका परिमार्नन एवं विकास 1950 के बाद काफी तेनी से हुआ। ये ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग सम्पूर्ण क्षेत्र में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। ये उद्योग श्रमिकों की बस्तियों के निकट ही रिश्रत हैं और सामान्यतया इन श्रमिकों के परिवार का स्वामी अपने पारिवारिक लोगों के साथ मिलकर काम करता है। इन उद्योगों में प्रमुख उद्योग मैंसे- बीड़ी बनाना, गुड़ बनाना, हथकरघा-वस्त्र, कपड़ा छपाई, तेन, मिट्टी के बरतन, धातु का सामान, जूते-चप्पल, लकड़ी तथा बांस की वस्तुएं एवं दर्पण आदि बनाए नाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में इन उद्योगों की लगभग 1000 इकाइयां हैं जिनमें बीस हनार व्यक्ति प्रतिवर्ष औसतन 3 लाख 20 हनार रूपये गूरुप का करते हैं।

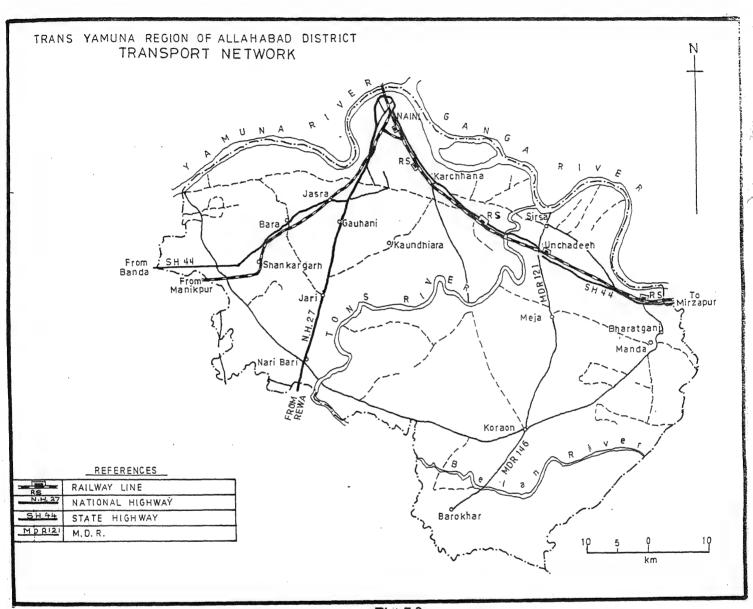

Fig. 5.2

### लघु रतर उद्योग :-

अध्ययन क्षेत्र में लघु स्तर उद्योगों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है। ज्यादातर लघु उद्योग बेरोजगारी को दूर करने का माध्यम मात्र है। इन उद्योगों को मुख्यतः कृषि, वन सम्पदा, पशु धन, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एवं हस्तशिल्प आदि आधारों पर आधारित उद्योगों में बांटा गया है जो कुल 69 प्रकार के उद्योग समूह पाये गये हैं। (तालिका 5.1) लघु उद्योगों की कुल संख्या 683 है। इन उद्योगों की विनियोजित पूंजी 177.50 लाख रूपये है एवं इन उद्योगों से कुल 3400 लोगों को रोजगार मिला हुआ है।(तालिका 5.2) वर्तमान में क्षेत्रीय जागरूकता एवं सरकारी सहयोगों के द्वारा लघु उद्योगों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है । क्षेत्रीय सर्वे से यह भी पता चला है कि ज्यादातर उद्योग कागन पर चल रहे हैं एवं नो उद्योग चल रहे हैं नैसे दरी बुनाई उद्योग (फोटो प्लेट न0 21) गलीचा उद्योग, बीडी उद्योग आदि का पंजीकरण नहीं कराया गया है। इसके कई कारण हैं जिसमें सरकारी असुविधा, कर देने का भय, आदि हैं। लेकिन कुछ नागरूक कार्यकर्ता अब इन उद्योगों की हर क्षेत्र में बढ़त कर रहे हैं जिससे इनका विकास हो रहा है। तालिका 5.1 देखने से यह स्पष्ट होता है कि कुछ संसाधनों पर आधारित उद्योगों का विकास काफी तेजी से हो रहा है जबकि ज्यादातर का विकास काफी मन्द गति से चल रहा है। लघु उद्योगों के मन्द वृद्धि से बेरोजगारी की सगस्या का निदान भी काफी गन्द गति से हो रहा है। कुछ लघु उधोगों का विकास- तकनीकी ज्ञान, वित्तीय अभाव, स्थानीय कर्मठता की कमी, सरकारी हस्तक्षेप एवं नीतियों के कारण नहीं हो पा रहा है।

# वृहद / मध्यम स्तरीय उद्योग :-

यमुना पार क्षेत्र में बड़े उद्योगों का विकास मुख्यतः स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है। इन उद्योगों में मुख्यतः कांच, कागन, इंनिनियरिंग का सामान एवं उपकरण, सूती कपड़े एवं धागे, केबिल्स मशीनें, बिनली के सामान एवं उपकरण आदि उत्पादित किए जाते हैं। क्षेत्र में 14 बड़े/ मध्यम उद्योग स्थापित किए ना चुके हैं एवं 5 बड़े उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव है नो शीघ ही कार्य करने नगेंग। इन उद्योगों में 441.89 करोड़ रूपये की पूंनी विनियोगित की गई है तथा इनसे 17294 लोगों को रोनगार मिला हुआ है। (तालिका 5.3) इस क्षेत्र में स्थापित न्यादातर बड़े उद्योग स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग नहीं करते बल्कि आयातित माल का प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः बड़े उद्योगों को तीनी सेवा केन्द्र में स्थापित इन उद्योगों से क्षेत्रीय रोनगार के अलावा लघु उद्योगों को भी कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है जिससे क्षेत्र में लघु उद्योगों की वृद्धि हो रही है। इन उद्योगों का स्थापना स्थल, कुल निवेश एवं सृजित रोनगार तालिका संख्या 5.3 से भी स्पष्ट हो रहा है। इस क्षेत्र के बड़े उपोगों

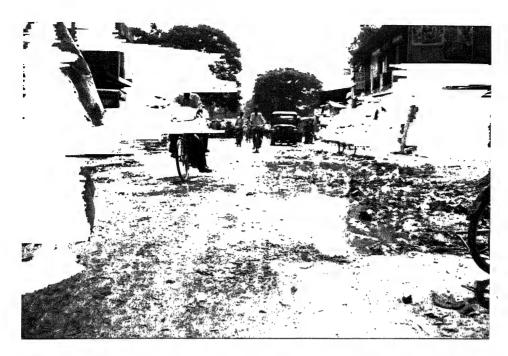

फोटो प्लेट नं० 21- भड़क जलभराव मेजारोड से सिरमा मार्ग, इलाहाबाद



फोटो प्लेट न० 22- क्तिलिका भेण्ड खानन कोन्द्र गोखरा कल्यानपुर गाँध- इांकरगढ़, इलाहाखाद

की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह उद्योग एक दूसरे के उत्पादन एवं कच्चे माल का उपयोग करते रहते हैं जैरो- एक उद्योग का उत्पादन दूसरे का कच्चा माल एवं दूसरे का उत्पादन तीसरे का कच्चा माल बनता है निसरो उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। क्षेत्र में त्रिवेणी ग्लास वर्क्स- घूरपुर 'नसरा' पूर्णतया क्षेत्रीय कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं।(फोटो प्लेट न0 22) अतः यह कहा ना सकता है कि इस क्षेत्र में एक ऐसे बड़े उद्योग की आवश्यकता है नो स्थानीय कृषि उत्पाद पर आधारित हो और स्थानीय उत्पाद से अपने कच्चे माल की पूर्ति करे तथा स्थानीय मानव शक्ति का श्रमिकों के रूप में प्रयोग करे।

अध्ययन क्षेत्र में कुछ उद्योग प्रस्तावित हैं जो अगले कुछ वर्षों में सुचार रूप से कार्य करने लगेंगे। इन प्रस्तावित उद्योगों में भी ज्यादातर नैनी औद्योगिक क्षेत्र में ही प्रस्तावित हैं जो मशीनरी एवं इलेक्टानिक्स से सम्बन्धित हैं। वैसे क्षेत्रीय मांग इन उद्योगों के साथ-साथ कृषि उत्पाद आधारित बड़े उद्योगों की आवश्यकता है जो स्थानीय उत्पाद का उपयोग करे एवं अपने उत्पाद वृद्धि के साथ-साथ क्षेत्रीय लोगों के जीवन स्तर को भी बढ़ाएं। प्रस्तावित उद्योगों का विवरण तालिका 5.4 से भी स्पष्ट होता है।

Table.No.5.2

Blockwise Distribution of Small Scale Industries of Trans-Yamuna Region of Allahabad District- 1996-97

| Sl.No | Blocks      | No.of Registered | Capital       | Employment |  |
|-------|-------------|------------------|---------------|------------|--|
|       |             | Industries       | Investment in |            |  |
|       |             |                  | Lack. Rs      |            |  |
| 1.    | Karchhana   | 113              | 45.65         | 537        |  |
| 2.    | Chaka       | 184              | 39.15         | 887        |  |
| 3.    | Kondhiara   | 28               | 8.01          | 134        |  |
| 4.    | Meja        | 32               | 7.05          | 163        |  |
| 5.    | Monda       | 69               | 10.53         | 384        |  |
| 6.    | Koroan      | 39               | 6.77          | 190        |  |
| 7.    | Uruva       | 66               | 19.27         | 327        |  |
| 8.    | Jasara      | 75               | 23.32         | 392        |  |
| 9.    | Shankargarh | 77               | 17.30         | 386        |  |
|       | Total       | 683              | 177.50        | 3400       |  |

Source:- District Industrial Bulletin- Allahabad-1995-96

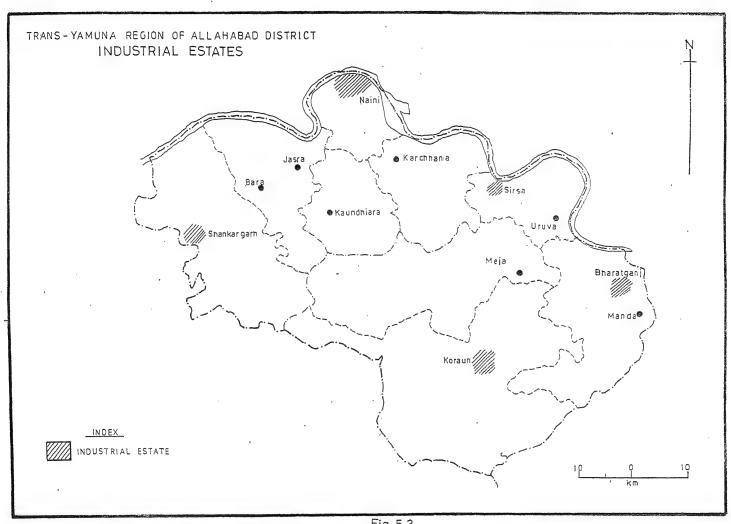

Fig. 5.3

### औद्योगिक इकाइयों का स्थानीय वितरण। :-

औधोगिक इकाइयों का स्थानीय वितरण देखने से स्पष्ट होता है कि ज्यादातर उद्योग सेवा केन्द्रों में स्थापित पाए नाते हैं। प्रथम श्रेणी सेवा केन्द्र नैनी में सबसे ज्यादा उद्योगों की स्थापना हुई है जिससे इसे इलाहाबाद का ही नहीं बिट्क उत्तर प्रदेश का बड़ा औद्योगिक आस्थान माना जा रहा है। मानचित्र संख्या 5.3 देखने से स्पष्ट होता है कि द्वितीय स्थान पर उद्योगों का एकत्रीकरण द्वितीय श्रेणी के सेवा केन्द्र शंकरगढ़, भारतगंज, सिरसा, जसरा एवं कोरांव में पाये जाते हैं। ब्लाक स्तर पर लघुस्तरीय उद्योगों को स्थानीयकरण चाका में सर्वाधिक (184) करछना में (113)शंकरगढ़ में (77) जसरा में (75) आदि में पाया जाता है। (तालिका 5.2 एवं मानचित्र 5.5) मानचित्र संख्या 5.6 से पूंजी निवेश तथा मानचित्र संख्या 5.7 से रोनगार सनन स्पष्ट होता है। अध्ययन क्षेत्र में जहां भी उद्योग स्थापित हैं वे या तो सड़क मार्गो या रेल मार्गो से देश के अन्य भागों जैसे- कलकत्ता. मुम्बई, पटना, लखनउ, भोपाल, दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद एवं जबलपुर से राम्बल्ध है जिरासे क्षेत्रीय उधोगों को कच्चा माल लाने एवं तैयार माल बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होती है। विविध सामाजिक आर्थिक उद्देश्य, पर्याप्त स्थानीय अन्तर्किया के उच्च स्तर की गम्यता एवं सम्बन्द्रता से औद्योगिक इकाइयां भी उत्साहित होती हैं। क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के रेखीय वितरण का मुख्य कारण यह है कि ज्यादातर रोवा केन्द्र और बाजार इलाहाबाद जिले की विभिन्न सड़क गार्गो पर स्थित है।

### विकास एवं वृद्धि :-

अध्ययन क्षेत्र के औघोगिक विकास का स्तर काफी धीमी गति से बढ़ा है। 1990 में क्षेत्र में मात्र 175 उद्योगों का पंजीकरण जिला उद्योग केन्द्र में हुआ था जो 1997 में बढ़कर 683 की संख्या में पहुंच गया। इस तरह उधोगों की पंजीकृत तालिका 5.4 एवं मानचित्र 5.8 देखने से स्पष्ट होता है कि विकास सामान्य तौर पर बराबर गति से हुआ है। इसी तालिका '5.4' एवं मानचित्र 5.9 में पूंजी निवेश की वृद्धि देखने से स्पष्ट होता है कि 1990 में पूंजी निवेश 177. 30 लाख रूपये का हुआ था जो बढ़कर 1997 में 6348.43 लाख रूपये का हो गया है। लघ उद्योगों में रोजगार का सजब दो गूने से ज्यादा अर्थात 1990 में व्यक्ति हो गया है 'तालिका 5.4 एवं 875 व्यक्ति से बढकर 1997 में 1805 अतः स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में तीनों- उघारेग संख्या, रोजगार एवं पूंजी निवेश क्षेत्रों में लगातार वृद्धि होती रही है। इसलिए क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए सरकार का ध्यान गया और सरकार ने भी कई तरह की विकास योजनाएं. औद्योगिक ढांचों का विरतार, औद्योगिक आस्थानों की स्थापना, औद्योगिक ठेकेदारी प्रथा को प्रोत्साहन आदि के द्वारा क्षेत्र पर विशेष जोर दिया।

अधिशिक विकास के दूसरे पक्षों पर सर्वेक्षण के दौरान ध्यान देने से स्पष्ट हुआ कि कुछ उद्योग जिला उद्योग केन्द्र में केवल कागन पर तो पंजीकृत हैं लेकिन वह वास्तविक स्थल पर स्थापित नहीं हैं। इसका वास्तविक कारण यह हो सकता है कि ग्रामीण ठेकेदार औद्योगिक विकास को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक वित्त, कच्चा गाल, बराबर तकनीकी गानेदर्शन और अन्य आवश्यक वस्तुएं एवं सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं बल्कि ठेकेदार अधिकारियों के उदासीन व्यवहार, सम्पर्कों की कमी, अधिकारियों के घूसखोरी इत्यादि से औद्योगिक इकाइयां या तो बन्द हो जाती हैं या वे बीगार इकाई की श्रेणी में आ जाती हैं। इससे यह भी होता है कि जो वित्त उद्योगों के विकास के लिए प्राप्त होता है उसका अन्य कार्यों में गलत प्रयोग करते हैं।

#### उद्योग की समस्याएं : -

इलाहाबाद जिले का यमुनापार क्षेत्र अनेकों प्रकार के संसाधनों का भण्डार रखता है जिसका उपयोग करके क्षेत्र में निर्माण उद्योगों का विकास एवं उत्साहवर्धन किया जा सकता है किन्तु अधिक प्रयासों के बावनूद भी पिछले दो दशकों के दौरान औद्योगिक विकास की प्रगति संतोषजनक नहीं है। क्षेत्र में उद्योगों के विकास को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है-

Table-No-5.3

Funcioned Large/Mediam Scale Industries of Trans-Yamuna Region of Allahabad District-1996-97

| Sl.No | Name of Units and Address                                | Product Goods                   | Capital<br>Investment in<br>caror.Rs | Generation         |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1.    | Mess.Swadeshi Cotton<br>Mills Naini Allahabad            | Suti Thread                     | 30.08                                | 4575               |
| 2.    | Mess.G.E.C. of India, Naini Allahabad                    | Transfarmer or Electronic Motor | 3.57                                 | 1201               |
| 3.    | Mess.E.M.C Sangam<br>works Naini<br>Allahabad            | Aluminiam Wire                  | 0.54                                 | Present in clossed |
| 4.    | Mess.Triveni Engineering Works Naini Allahabad           | Sugar Mill<br>Machine           | -                                    | -                  |
| 5.    | Remond Syenthetics<br>ltd Naini Allahabad                | Syentheticsyarn                 | 183.00                               | 500                |
| 6.    | Jai Sri Tyer and Ruber<br>Product Naini<br>Allahabad     | Tayer Tube                      | 6.00                                 | Unit is clossed    |
| 7.    | Mess.Triveni<br>Structural Ltd Naini<br>Allahabad        | Fabrication<br>Work             | 6.95                                 | 2154               |
| 8.    | Mcss.Bharat Pumps<br>and Compreser Ltd<br>Naini Allahabd | Compreser<br>Sylender           | 44.52                                | 2678               |
| 9.    | Mess. Indian Telephone Industry Naini Allahabad          | Telophone Parts                 | 138.0000                             | 4354               |
| 10.   | Days Medical Store<br>Naini Allahabad                    | Alopathic Drucs                 | 2.83                                 | 220                |
| 11.   | Hindutan Cabel Ltd<br>Naini Allahabad                    | Telecum Cabels                  | 3.15                                 | 260                |
| 12    | Badhnath Aurved Ltd<br>Naini Allahabad                   | Aurved<br>Medecine              | 2.10                                 | 250                |
| 13.   | Triveni Glass Works<br>Ghurpur Alld                      |                                 | 11.00                                | 260                |
| 14.   | Mess. U.P.Spinig Mill<br>Meja Alki                       | Suti Thread                     | 10.10                                | 842                |
|       | Total                                                    |                                 | 441.84                               | 17294              |

Source-: District Industrial Bulletin- Allahabad-1996-97



#### १. परम्परागत दृष्टिकोण :-

अध्ययन क्षेत्र का मानव समान परम्परागत बन्धनों एवं रुद्धिवादी विचारों वाले लोगों से अभिभृत है। अधिकांश लोग वैज्ञाहिक विकास के बनाय परम्पराओं और रूढ़ियों को श्रेष्ठ मानते हैं। यहां के ग्रामीण लोगों के बीच अनेकों अन्धविश्वास एवं भय व्याप्त है निससे नीविका निर्वाह 'कृषि' करने को बाध्य होना पड़ता है जो क्षेत्र में उद्योग के विकास की प्रमुख बाधा है। यहां तक अंधविश्वास एवं रहियां व्याप्त हैं कि जो पढे-लिखे लोग या नवयवक हैं वे भी अपना निजी लघु उद्योग स्थापित करने के बजाय प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के उन्हीं परिष्कृत रोनगार को करने में विश्वास रखते हैं जो आरामतलब हो. अच्छा पैसा हो, पारिश्रमिक के अलावा अन्य स्रोत से पैसा आता हो और कम से कम परिश्रम करना पड़े ऐसा विचार रखते हैं। यही ख़िद्धवादी पुराणपंथी विचार और ठेकेंदारी गुणों तथा उन्नतशील विचारों की कमी अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण उद्योगों के विकास में प्रमुख बाधा या ख़कावट हैं<sup>8</sup>। इन किमयों और संदेहों को दूर करने के लिए ग्रामीण उद्योगों को रेखांकित करके सभाओं एवं परिचर्चाओं का आयोजन करके आयोजनों द्वारा लोगों को शिक्षत करके दूर किया जा सकता है। साथ ही संचार माध्यमों के द्वारा गुण एवं विशेषताओं का प्रसारण भी काफी लाभपद होगा। जैसा कि शिक्षा, परिवार नियोजन एवं संकामक बीमारियों के प्रसारण की सफलतम उददेश्य पूर्ति उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है।

Table-No-5.4

Development and Growth of S.S.I. Units In Trans- Yamuna Region of Allahabad District1990-97

| l.No | Years   | No.of<br>S.S.I.<br>Units | Cumulative<br>No. of S.S.I<br>Units | Capital<br>Investment<br>In Rs. Lac | Cumulative<br>Capital<br>Investment<br>In Rs.Lac | Employment<br>Generation | Cumulative<br>Employment<br>Generation |
|------|---------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1.   | 1990-91 | 175                      | 175                                 | 17.73                               | 17.73                                            | 875                      | 875                                    |
| 2.   | 1991-92 | 183                      | 358                                 | 31.81                               | 49.54                                            | 965                      | 1840                                   |
| 3.   | 1992-93 | 217                      | 575                                 | 58.08                               | 107.55                                           | 1085                     | 2925                                   |
| 4.   | 1993-94 | 239                      | 814                                 | 94.03                               | 201.59                                           | 1195                     | 4120                                   |
| 5.   | 1994-95 | 263                      | 1077                                | 99.59                               | 301.18                                           | 1335                     | 5455                                   |
| 6.   | 1995-96 | 300                      | 1377                                | 144.58                              | 445.76                                           | 1510                     | 6965                                   |
| 7.   | 1996-97 | 683                      | 2060                                | 177.50                              | 623.26                                           | 3400                     | 10365                                  |
|      | Total   | 2060                     |                                     | 623.26                              |                                                  | 10365                    |                                        |

Source:-Industrial Bulletins District Allahabad District Industry Center. 1990-1997

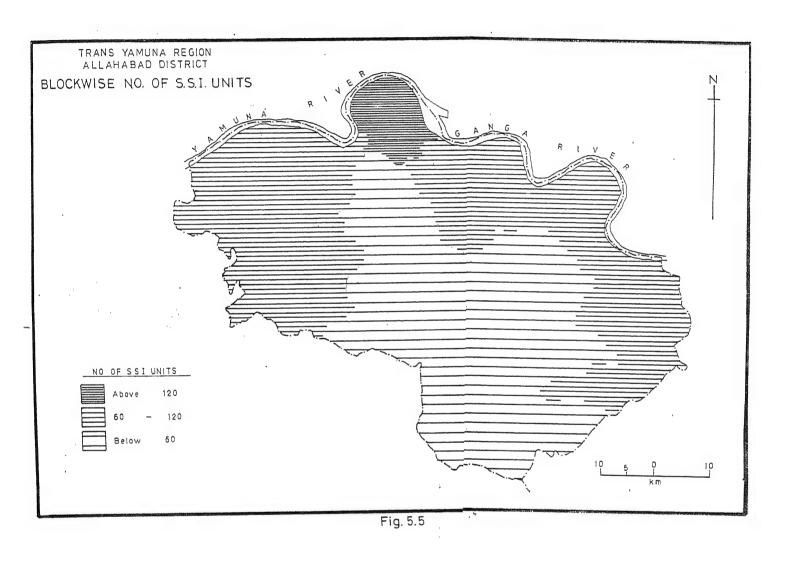

## 2. कच्चे माल की कमी :-

ज्यादातर ग्रामीण संसाधन गैसे दालें, तिलहन, कपारा, गन्ना, सन् 'सनई या जूट रेशा' खाघ पदार्थ 'गेहूं ,जी' इत्यादि तथा अन्य कच्चे गालों गैसे- खनिजों, रसायनों, धागों, कागजों, प्लास्टिक पदार्थ आदि का प्रयोग लघु एवं दीर्घ उद्योगों में बहुत कम हो पाता है क्योंकि इन कच्चे पदार्थों की कमी के कारण आपूर्ति काफी कठिनाई से हो पाती है। क्षेत्र की ज्यादातर लघु इकाइयां कच्चे मालों की अल्प आपूर्ति से ग्रिसत हैं जिससे इनकी कार्यात्मकता निम्न स्तर की हो गई है और उनमें से ज्यादातर इकाइयां बीमार इकाइयों के रूप में हैं अथवा बन्द हो गई हैं।

# 3. पूंजी की कमी :-

यमुना पार क्षेत्र इलाहाबाद निले का विकासशील क्षेत्र है नहां पर कृषि उत्पाद एवं प्रतिव्यक्ति आय काफी कम है। लघु बचत की दर काफी नीची है और पूंनी बचत के कारणों की नानकारी लोगों में बहुत कम है इसीलए विता एवं पूंजी की कमी है। विता की कमी के कारण औधोशिक विकास की अन्य समस्याएं खड़ी हो नाती हैं। न्यादातर राष्ट्रीयकृत एवं व्यापारिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों को ऋण प्रदान करने में बड़ा रूखा और अड़ियल व्यवहार करते हैं। और नो ऋण उद्योगों को देते भी हैं उसकी वसूली काफी कड़ाई से करते हैं निसका कारण सरकारी दबाव भी होता है। इन्हीं कमियों के कारण उद्योग प्रोत्साहित नहीं होते और उनके अन्य खर्चों के लिए अन्य बकाया रह नाते हैं।

## 4. आधारभूत सुविधाओं का अभाव : -

ग्रामीण औद्योगिकरण पर्याप्त और ठोस आधारभूत सुविधाएं नैसे-उर्जा आपूर्ति, वित्तीय सहायता, परामर्श सेवाएं, भण्डारण सुविधा, यातायात संचार इत्यादि की मांग करता है। यद्यपि यमुनापार क्षेत्र पर्याप्त रूप से सड़क मार्गों से आबद्ध है एवं काफी दूर के स्थलों से सड़कों की भांति रेल मार्गों से भी जुड़ा हुआ है लेकिन अन्य सुविधाएं नैसे- भण्डारण, वित्त, परामर्श आदि की अपर्याप्तता पायी जाती है। सम्पूर्ण क्षेत्र में चाका, मेजा एवं उरुवा एवं करछना ख्लाक में ही भण्डारण की सुविधा पायी जाती है। अतः इन उपरोक्त, भैसे-भण्डारण, वित्त, परामर्श की भॉति उर्जा आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था प्रमुख रूप से एवं अविलम्ब होनी चाहिए।

### 5. तकनीकी ज्ञान की कुमी :-

वर्तमान में अध्ययन क्षेत्र में अनेकों आन्तरिक ग्रामीण औद्योगिक इकाइयां पुरानी और निम्न श्रेणी तकनीकी, भण्डारण, कौशल और प्रशिक्षित निर्देशकों की कमी से विशेषीकृत है। सर्वेक्षण के दौरान यह देखने में आया कि ग्रामीण उद्योग वित्तीय संसाधनों की कमी से ग्रस्त हैं निससे वे नवीन तकनीकी ज्ञान प्रसारं एवं अति उत्पादन कारकों को ग्रहण करने में पीछे रह जाते हैं। तकनीकी श्रमिक महंगे होने के कारण भी अप्रशिक्षित लोगों से कम पैसा देकर काम करवाया जाता है जिससे उत्पाद की ग्रुणवत्ता एवं उत्पादन में कमी आ नाती है।

#### 6. उत्पाद की उच्च लागत :-

उपरोक्त समस्याओं के कारण अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण उधोगों से उत्पादित पस्तुए पकीय रूप से महंगी होती जाती हैं पयोंकि इनके उत्पाद को बहुत कड़ा संघर्ष सुसंगठित औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पाद से करना पड़ता है जिससे उत्पादन लागत काफी बढ़ जाती है और बढ़ी कीमतों के कारण वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। ग्रामीण औद्योगिक इकाइयां वित्तीय रूप से इतनी मजबूत नहीं होती कि वह अपने उत्पाद को काफी समय तक के लिए पुनप्राप्ति हेतु रख सकें। अतः वे अपने उत्पाद को मण्डारित न करके काफी जिम्न लाभ-मूल्य पर बेच देती है और इसी लाभ की कमी के कारण वे धीरे धीरे अपने कार्य या उत्पाद करने में अक्षम हो जाती है और आगे चलकर बन्द हो जाती है। अध्ययन क्षेत्र की न्यादातक इकाइयां इस समस्या का सामना कर रही हैं।

अन्य जिन समस्याओं को क्षेत्रीय उद्योगों को सामना करना पड़ता है उनमें प्रमुख नैसे- सरकारी लाभदायक सूचनाओं की कमी, सरकारी उद्योगों में कड़ी प्रतियोगिता, अधिकारियों की कमीशनखोरी, भष्टाचार, चोरबाजारी, नीति बदलाव में विधिक अड़चन, एक उत्पाद को प्राइवेट में कम श्रमिकों द्वारा एवं सरकारी में अधिक श्रमिकों द्वारा तैयार किया जाना, अतः लागत में दोनों में फर्क, कर्मचारी यूनियनों के द्वारा बाधा, स्थानीय राजनेताओं का हस्तक्षेप, पुराने कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी, शेयर्स समस्या, उपयोगी प्रबन्धन की कमी आदि समस्याओं का सामना अध्ययन क्षेत्र की औधोगिक इकाइयों को करना पड़ता है।

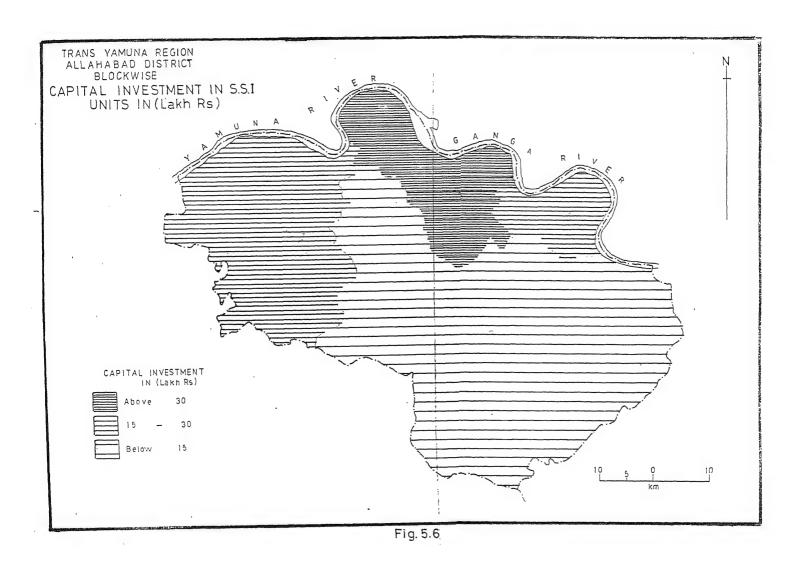

| 3. | Bharatgang | Food products, engineering. Readymade garments. Glassfoctory.        | Sugar, strawboard, oil mills, engineering goods.                               | Woolen carpet, straw board, khandsari, printing press, jewellary utensils, handloom, ice toctory                           |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Koroan     | Food products, cotton textile engineering chemical baesd             | Suger mills, oil mills, rice mills, leather processing, forest based industry. | Woolen carpet, khansari. Rice, printing press, jewellary, chooran mills, bakery, soft driks, cosmetics, readymade garments |
| 5. | Sirsa      | Paper mills, textile, food products, rice mill.                      | Rice mill, choora<br>mills, jewellary,<br>corpet, agro based<br>industry       | Woolen and cotton carpet, stationary, items, printing press, bakery, khansary, oil industry, readymade.                    |
| 6. | Jasara     | Sugar mill, rice<br>mill, glass foctory,<br>forest based<br>industry | Flour mill, leather processing, jewellary, printing press.                     | printing press candle, soft drinks,                                                                                        |

|     | III order  |                                                         |                                            |                                                                                               |
|-----|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Bara       |                                                         | Flour mill, cotton textile, leather goods. | Bakery, carpets, cosmetics match, industry, potato based goods                                |
| 8.  | Iradatganj | ******                                                  | Hosiory goods, Agri<br>cultural implements | Spices oil crushers, steel furnitures handicraft, goods readymade garments plastic goods.     |
| 9.  | Karma      | No. 400 At 100 AT 400 AT 100 AT 100 AT 100 AT           | ************                               | Bakery oil, crusher, candle, plastic wooden toys, readymade garments                          |
| 10. | Jari       |                                                         |                                            | Dal mill, readymade garments, printing press, stationary, steel febrications.                 |
| 11. | Karchhana  |                                                         | ***************************************    | Oil crusher, fruits preservation, utensils, candle, handloom, readymadegarments food products |
| 12. | Akoda      | gail and now that spin class you was seen fine than the | 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0   | Food products, wooden furniture, handloom,                                                    |
| 13. | Barav      |                                                         | ***************************************    | Card boar industry, cotton corpet, oil crusher, wooden toys,                                  |
| 14. | Ram nager  |                                                         |                                            | Woolen corpets, persume oil, photochips.                                                      |
| 15. | uruva      |                                                         |                                            | Handloom, cloth, wooden furniture, carpets, rice mill.                                        |
| 16. | Meja road  |                                                         | ***************************************    | Woolen textile, cotton corpets, perfume oil, potato chips.                                    |

| 17. | Meja khas  |                                            |                                                                                                                | Agricultural implements, handlooms cloth, candle, edible oil, food products.       |
|-----|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Chilbila   | ***************************************    |                                                                                                                | Steel fabrication, steel and coal based industry, engineering goods food products. |
| 19. | Manda      | *******                                    |                                                                                                                | Card board industries, khansari, straw board, woolen cloth, wooden toys.           |
| 20. | Barokhar   | En, et al. 30 de se se se se la paragrapa. | 40 to 100 per 50 to 100 per 50 to 100 to | Wooden furniture, cotton dari, khansari, agro based industries.                    |
| 21. | Lediari    |                                            |                                                                                                                | Potato chips, ice candy cotton dari, hand made paper.                              |
| 22. | Khiri      |                                            | *************                                                                                                  | Agro based industroes, wooden toys, handicraft materials,                          |
| 23. | Naribari   |                                            |                                                                                                                | Rice mill, oil mill, paper pringne workshope, plastic toys, cotton dari.           |
| 24. | Kohdarghat | A. 40 A 40   | ght mit ma per hat yet are tell mit mit mit hat his first mit his                                              | Wooden toys, wooden furniture, khansari, cotton dari.                              |
| 25. | Unchdeeh   |                                            |                                                                                                                | Agro based industries, jewellary, printing press, stationary items, corn flakes,   |
| 26. | Kaundhiara | N 10 W 10    | ******                                                                                                         | Wooden toys, steel furniture, agro based industries, oil mill, cotton dari.        |

- 1. औद्योगिक विकास में विशेषकर लघु स्तर एवं स्थानीय संसाधन आधारित औद्योगिक इकाई के लिए एक अच्छे स्थान का चयन पहली एवं सर्वप्रमुख आवश्यकता है। सेवा केन्द्र इस समस्या का समाधान औद्योगिक इकाइयों को केन्द्रीय गुच्छित स्थिति प्रदान करके करते हैं। ज्यादातर लघु एवं दीर्घ उद्योग विभिन्न सेवा केन्द्रों नेसे- नेनी, पूरपुर, भारतगंन एवं शंकरगढ़ में पाए जाते हैं। ये सेवा केन्द्र विभिन्न आइटमों के आयात एवं निर्यात के उद्देश्य से निर्माणकारी इकाइयों को उन्नतिशील स्थिति प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय सेवा केन्द्र जिस प्रकार बाहरी शहरों स्थलों से जुड़े हैं उसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र के सम्पूर्ण आन्तरिक भाग से भी नुड़े हैं।
- 2. अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्र अनेकों प्रकार के सामानिक आर्थिक सेवाएं नैसे-स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, परामर्श इत्यादि सुविधाएं उन ठेकेदारों को प्रदान करते हैं नो इन सेवा स्थलों पर रहना पसंद करते हैं। इन केन्द्रों पर ग्रामीण भूदृश्य या परिवेश के साथ-साथ शहरी सुख सुविधाओं की उपलब्धता लोगों को आकर्षित करती हैं। सेवा केन्द्र ठेकेदारों को स्वच्छ और प्रदूषणरिहत पर्यावरण में कार्य करने एवं रहने के लिए उत्साहित करते हैं।

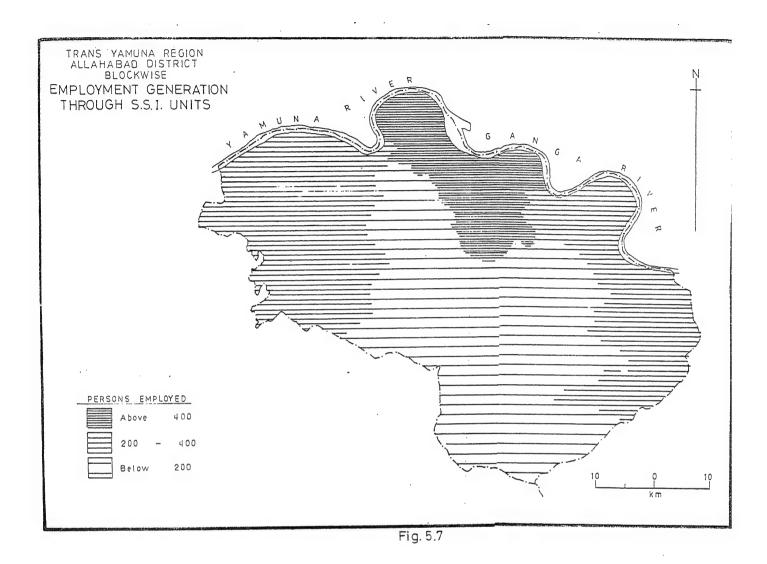

- 3. अध्ययन क्षेत्र के सभी सेवा केन्द्र यद्यपि उद्योगों को विभिन्न कोणों से उत्साहित करते हैं लेकिन कुछ मूलभूत आधारभूत सुविधाएं नैसे- उर्जा, यातायात, बाजार, स्टोर आदि की विशेष सुविधा प्रदान करके उद्योगीकरण की प्रकिया को उत्साहित करते हैं। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए उर्जा आपूर्ति संवर्धन, विभिन्न वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, माल भण्डारण एवं विकय के लिए अच्छे यातायात, बाजार इत्यादि सुविधाओं की महती आवश्यकता होती है जिसको अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्र न्यूनाधिक पूर्ति करते हैं किन्तु उनकी क्षमता, शिक्त, सामर्थ्य वर्तमान मांग और उपयोग के अनुसार छोटी होती हैं।
- 4. ज्यादातर सेवा केन्द्र देहात क्षेत्रों में स्थित तथा स्थानीय संसाधनों पर आश्रित हैं जबिक औद्योगिक इकाइयों की अवस्थिति उनको अपने चारों ओर के संसाधन नैस- भूमि, पानी, वनस्पति, कृषि, खनिन, पशुपालन इत्यादि के पूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं। इस प्रकार उपरोक्त तत्यों से यह स्पष्ट है कि अच्छी संख्या में लघु मापक औद्योगिक इकाइयां स्थानिक स्तर पर उपलब्ध इन उपरोक्त संसाधनों पर आधारित है। जो संसाधन उपलब्ध नहीं हैं उन्हें देश के अन्य भागों से प्राप्त या आयात कर लेते हैं।
- 5. सेवा केन्द्र में भी उपरोक्त चारों प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध होने के कारण सेवा केन्द्र में रहने वाले तथा उसके समीपवर्ती ग्राम्य क्षेत्र में रहने वाले लागों को प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर द्वितीय क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार सेवा केन्द्र स्थानीय जनसंख्या में औद्योगिक प्रवृत्ति एवं प्रेरणा जागृत करने में सहयोग प्रदान करते हैं।
- 6. सेवा केन्द्र के चारों ओर औघोगिक इकाइयों की अवस्थित भी ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि एवं विकास में सहयोग करती है और लघु बचतों के द्वारा पूंजी निमार्ण की प्रकिया निर्धारण में भी सहयोग करता है। औघोगिक इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी पूंजी निमार्ण की प्रकिया निर्धारण में भी सहयोग करता है। औघोगिक इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी पूंजी एवं बचतों को शेयरों, ऋण पत्रों, एवं ऋणों इत्यादि रोचक शर्तो एवं दशाओं से आकर्षित करती है। ग्रामीण ननसंख्या के प्रत्यक्ष ज्ञान या बोध में यह नवाचारित परिवर्तन सेवा केन्द्रों के कारण कमशः घटित होता है क्योंकि सेवा केन्द्रों का अनुक्रम, देहात क्षेत्रों के नवाचारों के प्ररारण के लिए एक पर्याप्त स्थानिक चैनल या माध्यम होता है। अब क्षेत्रीय लोग अपने स्थानीय सेवा केन्द्रों से अत्यधिक लाभ उनके साथ अधिकाधिक अन्तिर्किया से होते हैं और अब लोगों में द्वितीयक क्षेत्रों में निवेश की एक परम्परा चली है।



- 7. सेवा केन्द्रों के चारों ओर औद्योगिक इकाइयों की अवस्थिति भी मानव संसाधनों नैस उनकी भौतिक क्षमता की तरह मानसिक क्षमताओं, कौशल और टेलेन्ट इत्यादि के अत्यधिक प्रयोग को उत्साहित करते हैं। सेवा केन्द्र मानव कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। ज्यादातर औद्योगिक इकाइयां सेवा केन्द्रों पर अवस्थित हैं और स्थानीय श्रमिक शिवत को रोनगार दिए हुए हैं। किन्तु ज्यादातर औद्योगिक इकाइयां बहुत छोटी हैं और उनमें कार्य करने वाले लोगों की संख्या के अनुपात में एवं तकनीकी अवरोधों की गणनाओं पर बराबर कार्य नहीं करती हैं। यह वास्तव में बहुत छोटी होती हैं। एवं इनके रोनगार की प्रकृति अस्थायी एवं पूर्णरूपेण मौसमी होती है।
- 8. सेवा केन्द्रों का अनुकम सामाजिक आर्थिक अन्तर्किया की तरह ही बड़ी स्थानीय उन्नित के द्वारा भी लोगों के बीच उच्च कोटि की चेतनता और गितशीलता से सहायता करते हैं जिससे ओघोगिक इकाइयों के विकास एवं वृद्धि पर वास्तव में धनात्मक प्रभाव पड़ता है। तथ्यों से यह स्पष्ट हो चुका है कि क्षेत्रीय लोग भी औघोगीकरण के लाभ को स्वीकार करने लगे हैं।
- 9. रोवा केन्द्र यद्यपि ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रकिया को अपत्यक्ष रूप से अच्छे कार्यों की सम्भावनाओं तथा रोजगार, धन्धे एवं जीवन स्तर सुधार को प्रबन्धित करके प्रोत्साहित करते हैं।
- 10. सेवा केन्द्र तुलनात्मक रूप से उन्नितिशील सामाजिक आर्थिक पर्यावरण को प्रबन्धित करता है निससे लोगों के इस क्षेत्र में रहने के भय से छुटकारा पाने के लिए उत्साहित और प्रेरित करता है तथा संरचनात्मक और निर्माण क्षेत्रों में प्रवेश करने को उत्साहित करता है। यह तालिका संख्या 5.4 तथा मानचित्र 5.8, 5.9 एवं 5.10 को देखने से स्पष्ट होता है कि 1990 से 1997 के बीच उद्योग इकाई, पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन तीनों में तेजी से वृद्धि हुई है।

Table-No-5.6

Proposed large/medium scale industry of Trans-Yamuna Region of Allahabad District1996-97

| Sl.No | Name of units and address                    | Name of proposed products                                                       | Capital<br>investment in<br>coror.Rs | Employment generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | M.G.F.C.India Ltd Naini<br>Alld              | Power distribution transfarmer                                                  | 0.650                                | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.    | Mess.Triveni engineering<br>works Naini Alld | Drealing works and servsing ring and ekupment                                   | 2.13                                 | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.    | Mess.Triveni structural<br>Naini Alld        | Transmission tower                                                              |                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.    | Mess. Triveni Eng, works<br>Naini Alld       | Mitlargical plats and chemical machinerMitlargical plats and chemical machinery | -                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.    | Mess.Triveni Eng, works<br>Naini Alld,       | System and eqapment for pullution center                                        | -                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.    | Agro based industry                          | Puls, rice, oil, flour, bisket.                                                 | -                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.    | Forest based industry                        | Furniture, Basket, bedi,                                                        | -                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.    | Live stock based industry                    | Shoes, chappal, bag,                                                            | -                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.    | Textile based industry                       | Readymade garments,<br>handloom, neivan,<br>bandege and nage,                   | -                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.   | Chemical based industry                      | Shoap,<br>ditergent,ink,plastic<br>agarbatti,candle.                            | -                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.   | Engineering based industry                   | Agricultral arguments,<br>steel furnitural, wire,<br>utensils,                  | -                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12.   | Building matarial based industry             | Cement, lime,<br>bricks, tieles,                                                | _                                    | and the state of t |
| 13.   | Handy croft based industry                   | Artistic cloth printing and carpel, Artistic shoes and dalls making.            | -                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.   | Others industry                              | Printing press, book binding, photostate.                                       | -                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Source;-Area Servey by the scholar and distric industrial center Allahabad.

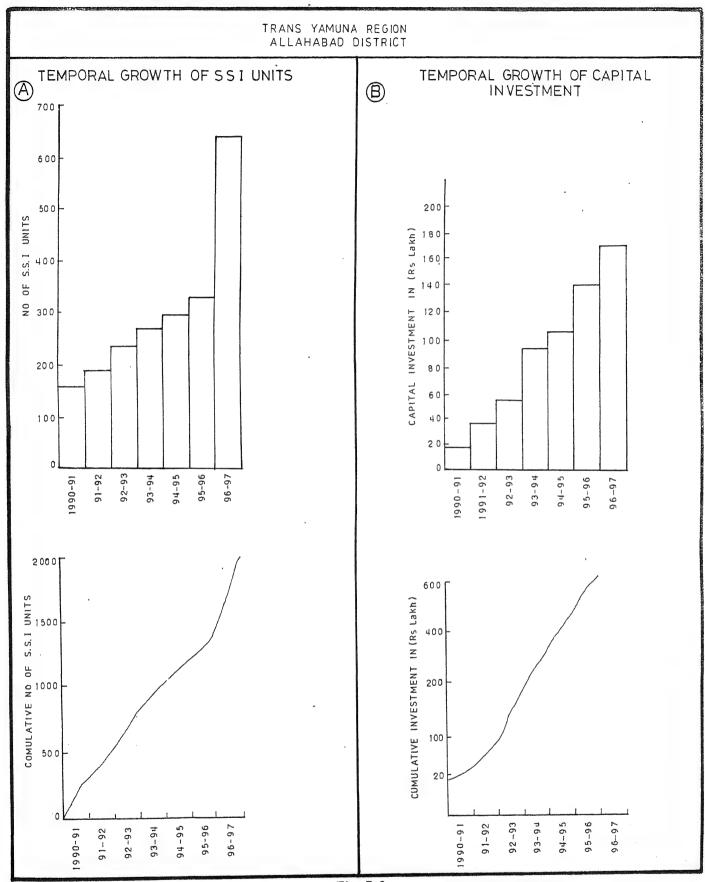

Fig. 5.9

## 'ब' उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए स्थानिक नियोनन :-

यमुना पार क्षेत्र में औघोगिक इकाइयों के वर्तमान नाल पर विचार करने पर यह स्पष्ट हुआ कि इन औघोगिक इकाइयों के विकास के लिए अनेकों सम्भावित एवं मौनूदा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत शोध बब्ध में एक क्षेत्र हेतु स्थानिक नियोजन तैयार किया गया है जो विभिन्न प्रकार के बड़े या मध्यम एवं छोटे उघोगों की अवस्थिति निर्धारित करने का सुझाव देता है और प्रस्तावित औघोगिक इकाइयों के लिए उपयुक्त अवस्थिति का भी निर्धारण करता है। विविध स्तरीय उघोगों हेतु अवस्थिति निर्धारण निम्नलिखित तत्वों के आधार पर किया गया है-

- 1. स्थानीय औद्योगिक संसाधनों की उपलब्धता।
- 2. इकाई स्थल पर औघोगिक कच्चे माल की उपलब्धता।
- 3. क्चे मालों, शक्ति संसाधनों और औघोगिक बाजारों के केन्द्र तक गम्यता।
- 4. क्षेत्र की आवश्यकता और मांग ।
- 5. सेवा केन्द्रों एवं उसके चारों ओर क्षेत्रों की आर्थिक सामर्थ्य।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यमुना पार क्षेत्र में 14 प्रकार के उद्योग धन्धे 'तालिका 5.5' लगने के लिए प्रस्ताचित है। इन विभिन्न प्रकार के उद्योगों की अनुमानित अवस्थिति मानचित्र संख्या 5.11 में दर्शायी गई है। मानचित्र तथा अन्य संदर्भों को देखने से स्पष्ट होता है कि ज्यादातर बड़े एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र के नैनी सेवा केन्द्र में ही लगे हैं एवं प्रस्ताचित भी हैं। इस केन्द्र पर सभी उद्योगों के विकास की सर्वोत्तम दशाएं पायी नाती हैं निससे सारे बड़े या मध्यम उद्योग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं।

गध्यम स्तर के उघोग ज्यादातर द्वितीय एवं द्वतीय कम के रोवा केन्द्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इन्हीं केन्द्रों मैसे- शंकरगढ़, भारतगंज, सिरसा, कोरांव एवं नसरा में लघु स्तरीय उघोगों की अधिकता पायी नाती है जबकि शेष 20 द्वतीय स्तर के सेवा केन्द्रों में कुटीर उघोगों की अधिकता एवं लघु उघोगों की कमी पायी नाती है। जब क्षेत्रीय औघोगिक विकास के लिए यह स्थानिक नियोनन लागू करके एक वास्तविक आकार प्रदान किया गया तब उघोगों का एक स्थानिक प्रतिरूप (मानचित्र संख्या 5.11') प्राप्त हुआ।

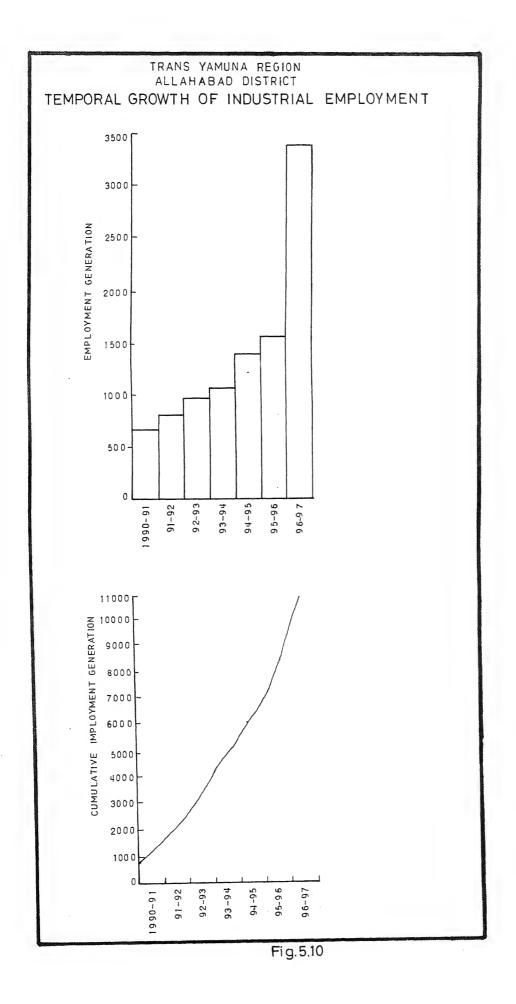

# 'स' नीति सुझाव : -

## 'अ' नई औघोगिक इकाई :-

इलाहाबाद जिले के यमुनापार क्षेत्र के लिए प्रस्तावित औघोगिक इकाई को एक नियोजित एवं सुसंगठित ढांचा प्रदान करने के लिए निम्न परिष्कृत एवं संशोधित नीतियों की अनुशंसा की ना रही है-

- अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न भागों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों के आकार और मात्रा का पास्तियक आकलन होना पाहिए और औघोगिक इकाइयों के बराबर संचालन और कच्चे पदार्थों की सुगम्य आपूर्ति को सावधानीपूर्वक बनाए रखना चाहिए।
- 2. अध्ययन क्षेत्र में मौजूद औघोगिक इकाइयों से उत्पाद की तरह ही उपलब्ध संसाधनों का सावधानीपूर्वक आकलन एवं ज्ञान होना चाहिए जिससे औघोगिक इकाई स्थापना, विकास एवं भविष्य के परिदृश्य में उघोग लम्बे काल तक स्थायी रूप से चलता रहे।
- 3. इकाइयों की उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का पर्याप्त एवं सतत मूल्य निर्धारण भी औघोगिक इकाई के सरल कियान्वयन को निश्चित करता है। इन सुविधाओं की अपर्याप्त या गलत गणना उद्योगों की स्थापना के सुगठित आकार को पहले ही परिवर्तित कर देती है।
- 4. ओघोगिक ठेकेदारों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, सहयोगी प्रेरणाएं आदि सुविधाएं नगदीकी केन्द्रों एवं जिला केन्द्रों में होनी चाहिए। इससे सम्पूर्ण कार्य प्रणाली और अभियांत्रिक स्थिरता निसमें कभी कभी औघोगिक इकाइयों के कियान्वयन में रूकावट होती है, को बदलने में सहयोगी होना चाहिए।
- 5. उपलब्ध मानव शक्ति के कोशल एवं परिमाण का बराबर आकलन एवं मूल्यांकन होना चाहिए जिससे औद्योगिक प्रकिया में स्थानीय जनसंख्या का प्रयोग भी होता रहे और औद्योगिक इकाई का उत्पाद भी बद्धता रहे।
- 6. अन्तर्किया की प्रकिया का विश्लेषण और एक सटीक आकलन होना चाहिए। इससे प्रस्तावित औघोगिक इकाइयां और चारों ओर की ननसंख्या के बीच एक साहचर्य उत्पन्न हो और क्षेत्रीय लोगों द्वारा ग्रामीण औघोगीकरण को उन्नतशील बनाने के लिए यांत्रिक आपूर्ति होती रहे।

## 'ब' बीमार औघोगिक इकाइयां :-

िएका नितयां एवं सुझाव मन्द गति से कियान्वित औधोभिक इकाइयों के पुनः उद्धार के लिए उपयोगी मार्गदर्शक का काम कर सकती है-

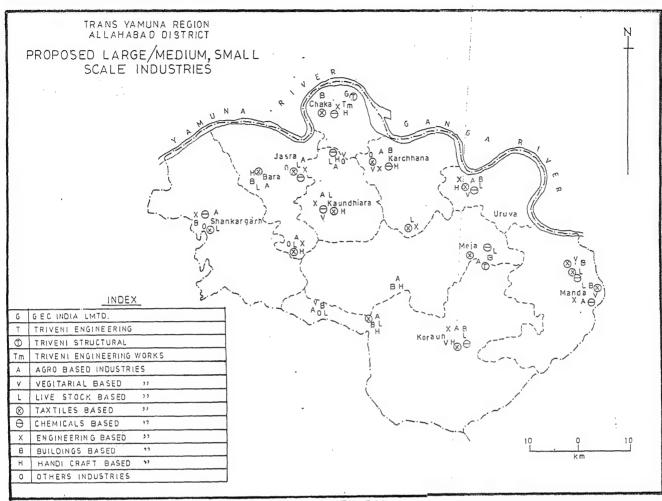

Fig. 5.11

- 1. इन औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन बैंकों से सरलता एतं आसाजी के साथ बिना ठेकेदारों, दलालों, विद्योशियों, अनावश्यक दैधानिक स्टकावटों के गिस जाना चाहिए। ताकि वे इकाइयां अपने ऊपर आने वाली अनेकों बाधाओं, रकावटों का सामना स्वयं कर सके एवं आवश्यक वृद्धिपरक योजनाओं का कियान्वयन कर सके।
- 2. आवश्यक कच्चे मालों की बराबर एवं बाधारिहत आपूर्ति सम्बन्धित सरकारी विभागों एवं संरंथानों द्वारा सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे कि इन औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन और कार्य करना बन्द न हो।
- 3. इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को बराबर तकनीकी सहायता एवं अन्य आवश्यक आवश्यकताओं की समयानुसार सुनिश्चितता सम्बन्धित शासकीय संस्थानों एवं विभागों द्वारा होनी चाहिए।
- 4. इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के सामने आने वाली कार्यात्मक संगठनात्मक और प्रबन्धकीय समस्याओं का निराकरण निम्मेदारीपूर्वक सम्बन्धित विभागों द्वारा समय-समय पर करना चाहिए।
- 5. औद्योगिक इकाइयों के उत्पाद विकय की जिम्मेदारी संविदान्दर के आधार पर शासकीय विभागों एवं संस्थानों की होनी चाहिए इससे एक ओर नहां लघु इकाइयों के कार्यान्वयन में नियमितता होगी, वहीं दूसरी ओर सम्बन्धित संस्थानों की तरह ही इकाइयों की भी आय वृद्धि होगी।
- 6. इन नघु स्तरीय उद्योगों की इकाइयों को विस्तार और आधुनिकीकरण की जहां एवं जब आवश्यकता पड़े वहां इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता और कार्यात्मक दक्षता कमशः बढ़ा देना चाहिए।

अतः यह कहा जा सकता है जब इन सुझावों का सच्चे दिल एवं इमानदारी के साथ प्रयोग किया जाएगा तो बीमार औद्योगिक इकाइयों का पुनः उद्धार एवं पुनर्नवीनीकरण हो सकेगा एवं उनकी कार्यात्मक दक्षता में सुधार होगा और वे अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास की व्यापक प्रकिया में उत्कृष्ट योगदान देंगी।

## निष्कर्षः -

उपरोक्त विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत विवेचना से यह स्पष्ट हो गया कि इलाहाबाद जिले का 'यमुना पार क्षेत्र' उद्योगों के विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक अच्छी गर्भित अंतः शिक्त पर अधिकार रखता है। अध्ययन क्षेत्र में पाए जाने वाले औद्योगिक संसाधन ग्रामीण औद्योगिकरण की प्रकिया को बढ़ाने के लिए विशेष सहायक हो रहे हैं। वर्तमान में यह औद्योगिक विकासशील क्षेत्र है। यहां कुल 683 लघु स्तर उद्योग कुल 9 प्रमुख आधारों पर पाए जाते हैं किन्तु इनमें से ज्यादातर विभिन्न वित्तीय, कार्यात्मक, संगठनात्मक एवं तकनीकी समस्याओं के कारण बीमार इकाई हो गई है जो औद्योगिक विकास की प्रकिया की प्रमुख बाधा है। जब तक क्षेत्र की इन समस्याओं का निराकरण सावधानीपूर्वक निश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक क्षेत्रीय विकास मात्र हास्यास्पद रिश्वित में ही रहेगा।

#### REFERNECES

- 1. Mishra, B.N. 1989: Rural Industrialisation in India, in "Rural Development in India Basic Issues and Dimensions Mishra, B.N. (ed.) pp.113-125.
- 2. Nanjappa, K.L. 1973: Industries in Rural Economy Yojana, Vol.XVIII, No.1, p.17, Planning Commission, New Delhi.
- 3. Sharma, D.P. and Desai, V.V. 1980: Rural Economy of India, Vikash Publishing House, New Delhi, pp.52-67.
- 4. Mishra, B.N. 1989: Op.Cit pp.113-125.
- 5. Ibid.
- 6. Nicholla, W.H. 1970: The place of Agriculture in Economic Developments, p.13.
- 7. Sharma, D.P. and Desai, V.V. 1980: Op Cit. P.4.
- 8. Mishra, B.N. 1989: Op. Cit. pp.122-125.

#### अध्याय - ६

## सामाजिक सुविधाओं के विकास हेतु स्थानिक नियोजन

एक संगिठत एवं अनुशासित मानव समान के विकास हेतु वांछित सामानिक सुविधाओं का पर्याप्त निर्धारण प्रमुखतया सरकार, नियोनकों एवं राननीतिज्ञों के माध्यम से हो सकता है। सामानिक सुविधाओं का आकार, मात्रा एवं गुण किसी मानव समान के सामानिक आर्थिक विकास स्तर को ही सूचित नहीं करता बिक इसके भावी स्वरूप एवं किया कलापों को सुनिश्चित करने का प्रयास भी करता है। अतः एक प्रदेश की सामानिक सुविधाओं की स्थानिक प्रतिरूप का अध्ययन शैक्षिक एवं व्यावहारिक दोनों महत्व का है।

भारत के लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। पांचती पंचवर्षीय योजना '1974-79' के घोषणा-पत्रों में यह बताया गया है कि 'न्यूजतम आवश्यकता कार्यकर्मों' के अन्तर्गत् पर्याप्त सामाजिक सुविधाएं और प्रतिमान क्या हैं' जिनको इन कार्यकर्मों में प्रयोग के तौर पर अपनाया गया हैं। नियोजन आयोग द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित सामाजिक सुविधाएं सिम्मलित की गई हैं -

- 1. प्राथमिक शिक्षा
- 2. स्वारथ्य सुविधाएं
- 3. पीने योग्य पानी
- 4. ग्रामीण सड़कें
- 5. ग्रामीण विघुतीकरण
- 6. भूमिहीन श्रमिकों को आवास
- 7. रोजगार

Table-6.1

Comperative Litracy in Trans-Yamuna Region of Allahabad District- 1991. (In Percent)

| Sl.No. | Region              | Persons | Male  | Female |
|--------|---------------------|---------|-------|--------|
| 1.     | Trans-Yamuna Region | 28.86   | 38.79 | 18.93  |
| 2.     | Allahabad District  | 42.3    | 59.1  | 23.5   |
| 3.     | Uttar Pradesh       | 47.71   | 55.35 | 26.02  |
| 4.     | India               | 52.11   | 63.86 | 39.42  |

#### Source:-

- 1. Census Office Allahabad (unpublished)
- 2. India –1997 Publication Division- Ministry of Information And Broadcasting, Govt. of India.

## सामाजिक सुविधाएं : -

प्रस्तुत अध्ययन में मात्र दो सामाजिक सुविधाएं- 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा' का ही विवेचन किया गया है। शिक्षा एवं स्वास्य नित्यों को दो तरह से देखा जा सकता है। यह संविधान का निर्देशक सिद्धान्त तथा योजना आयोग का न्यूनतम कार्यक्रम होने के नाते स्वतन्त्र भारत के नागरिकों का गौशिक अधिकार भी है। इस रूप में देखने पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाओं का पावधान अपने में ही एक उद्देश्य हो जाता है। अतः इसे अन्य उत्पादक िया कलापों से नोझ जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह जनता का गौशिक अधिकार है और इसका पूरा होना आवश्यक है। कोई भी सभ्य देश इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता। यघि विकासशीन देश में संसाधनों की कमी होने के कारण शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्पादक किया कलापों से नोड़ दिया जाता है। इस प्रकार उत्पादकता के संदर्भ में शिक्षा एवं स्वास्थ्य का सीधे रूप में अनुत्पादक मान शिया जाता है तथा उसे न्यून वरीयता दी जाती है। इस दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय परिवेश पूर्ण सत्य है क्यों कि सामाजिक सुविधाओं को भारत में शायद ही वृहद राष्टीय योजना और सम्पूर्ण अर्थन्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण अंग माना गया हो ।

सामाजिक सुविधाओं का उत्पादक उपयोग नो कमनोर अर्थव्यवस्था की पूर्ति कर सकता है को दो रूपों में देखा ना सकता है। अब अल्पकालिक उपयोग के अन्तर्गत् इन सुविधाओं की स्थापना विकेन्द्रीकृत रूप में अथवा विधिध सेवा केन्द्रों पर की नाए नहां पर नमें कार्यकर्गों को नोइकर इसका प्रसार किया नए। दीर्घकालिक उपयोग के अन्तर्गत् में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं अत्यन्त उत्पादक हैं। इस प्रकार के अध्ययन की मान्यता कृषि उत्पादन की सुधारने एवं बढ़ाने हेतु नई कृषि तकनीकी की उपयोग से सम्बन्धित रही । लोकिन यह कार्य किसानों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाए बिना ही करने का प्यास

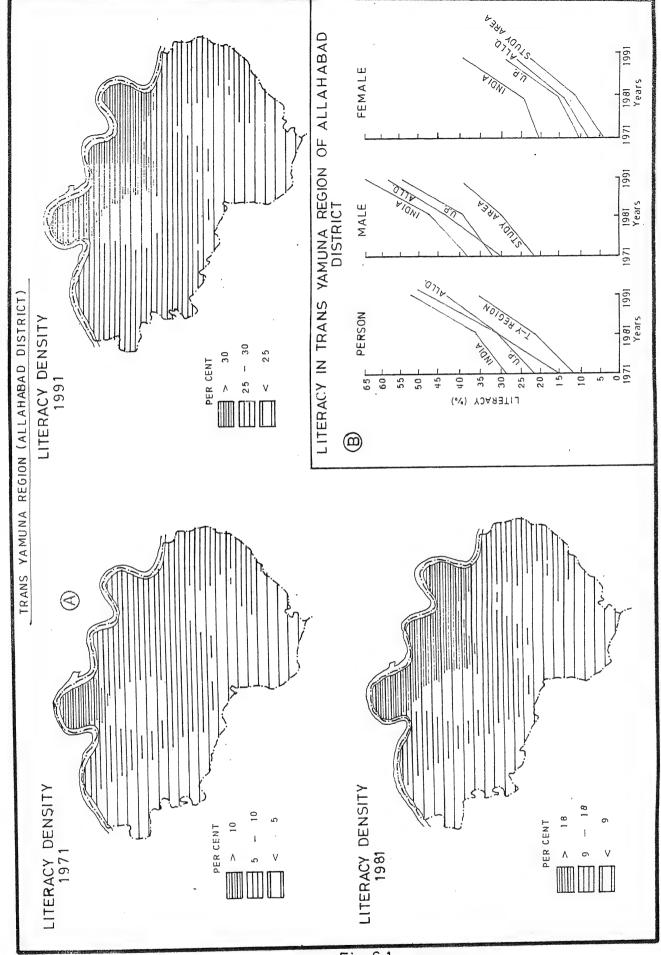

Fig.6.1

किया गया यह मान्यता आंशिक रूप से ही सही है । इस दृष्टिकोण से शोध क्षेत्र के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के स्थानिक प्रतिरूप का अध्ययन अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्रीय विकास नियोजन की प्रकिया को तीष्रतर होने की सम्भावना है।

# खण्ड (अ) ं, शैक्षिक सुविधाएं : -

इलाहाबाद जिले के इस अध्ययन क्षेत्र -'यमुनापार' में पुरासाक्ष्यों के आधार पर ऐतिहासिक शैक्षिक प्रतिरूप का वर्णन करना किन है क्योंकि इसी जिले में अध्ययन क्षेत्र में लगे हुए वैदिक युगीन शैक्षिक स्थल गंगा यमुना के संगम पर प्रतिष्ठानपुर 'झूंसी' तथा यमुना किनारे कौशाम्बी के विकास से यह 'शैक्षिक छाया प्रदेश' के रूप में रहा, फिर भी यह दृढ़ता के साथ कहा जा सकता है कि इन शैक्षिक स्थलों को अध्ययन क्षेत्र से बिल्कुल लगे होने के कारण सर्वाधिक लाभ अध्ययन क्षेत्र के स्थानीय विचार्थियों ने - दर्शन, वेद, इतिहास, पुराण, ज्योविष, व्याकरण, युद्ध विचा आदि में लिया। इन शैक्षिक केन्द्रों को 'आश्रम' की संज्ञा दी गई जो ज्ञान एवं अनुशासन के केन्द्र थे । महाभारत के पश्चात् वत्सों की राजधानी 'कौशाम्बी' वत्सरान उदयन के शासनकाल में लितत कलाओं 'संगीत, नृत्य' और विचा की महान संरक्षक केन्द्र थी 6।

कालान्तर में गुरू के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और सम्पर्क में शिक्षा देने की प्रणाली परम्परागत बन गई और ऐसे संस्थान जहां निः शुरूक शिक्षा प्रदान की जाती थी, 'गुरूकुल' कहे जाने लगे। मध्य काल में इन संस्थाओं का अपकर्ष होता गया और ये संस्थाएं निजी पाठशालाएं बनकर रह गईं। बाद में मुश्लिम आगमन के साथ यहां पर मकतब या मदरसे स्थापित किए गए निनमें अधिकतर इस्लामी शिक्षा दी जाती थी। क्षेत्र पर अंग्रेनों के अधिकार के साथ बिना सरकारी आर्थिक सहायता वाले विद्यालयों में मनहब के हिसाब से शिक्षा दी जाने लगी। केवल व्यवसायी वर्ग के लोगों के लिए वाणिन्यिक किस्म के 'बाजार' स्कूल थे जिनमें वेतनभोगी अध्यापकों द्वारा 'मुड़िया' और 'कैथी' लिपियां सिखाई जाती थी और साथ ही एक प्रकार की व्यावहारिक गणित की शिक्षा दी जाती थी 7 ।

आगे चलकर अध्ययन क्षेत्र में 1846 में हल्काबन्दी प्रणाली के तहत् परगने के राजस्व के अनुसार एक विधालय खोला गया तथा इसी वर्ष सभी तहसील मुख्यालयों पर एक स्कूल खोला गया। 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम से थोड़ी उथल-पुथल हुई किन्तु 1859 में बारा, करछना में तहसीली स्कूल पुनः कार्यस्त हो गए। 1908 में क्षेत्र में कई वार्नावयूलर स्कूलों के अतिरिक्त अनेकों उच्च प्राथमिक, निम्न प्राथमिक, बालिका विद्यालय एवं कई अनुदानित विद्यालय खोले गए जो शैक्षिक माहोल को बढ़ाते रहे, फिर भी क्षेत्रीय साक्षरता काफी कम थी <sup>8</sup> 1

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ साधारता दर में भी वृद्धि हुई है नो क्षेत्र के विकास में धनात्मक सहयोग दे रही है। शैक्षिक सुविधाओं का निम्न विवरण महत्वपूर्ण तथ्यों को उनागर करता है।

Table -6.2

Block Wise Rural Litracy in Trans -Yamuna Region of
Allahabad District - 1991

| Sl. No. | Blocks      | % of  | % of   | % of        | % of      |
|---------|-------------|-------|--------|-------------|-----------|
|         |             | Male  | Female | Illiterates | Literates |
|         |             |       |        | persons     | persons   |
| 1.      | Jasra       | 78.20 | 21.80  | 70.04       | 29.96     |
| 2.      | Shankergarh | 76.47 | 23.53  | 72.94       | 27.06     |
| 3.      | Chaka       | 75.90 | 24.10  | 67.63       | 32.37     |
| 4.      | Karchhana   | 82.35 | 17.65  | 68.50       | 31.50     |
| 5.      | Kaudhiara   | 85.78 | 14.22  | 77.00       | 23.00     |
| 6.      | Uruva       | 80.60 | 19.40  | 64.35       | 35.65     |
| 7.      | Meja        | 83.43 | 16.57  | 72.50       | 27.50     |
| 8.      | Koroan      | 83.96 | 16.04  | 76.46       | 23.54     |
| 9       | Monda       | 83.67 | 16.33  | 71.63       | 28.37     |
|         | Stidy Area  | 81.07 | 18.93  | 71.14       | 28,86     |

Source :-

Census Office Allahabad, (Unpublished).

#### साक्षरता : -

साक्षरता सामाजिक आर्थिक विकास की धुरी है। जो व्यक्ति किसी भाषा को समझकर उसमें लिख और पढ़ सकता है उसे ही साक्षर माना जाता है, जो सिर्फ पढ़ सकता है लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता है। साथ ही भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे निरक्षर माने जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र की साक्षरता का तुलनात्मक प्रतिशत तालिका 6.1 में दिखाया गया है, जो सामान्य तौर से इलाहाबाद जिले, उ.प. एवं भारत की साक्षरता प्रतिशत से काफी कम है। मानचित्र 6.1 से क्षेत्रीय साक्षरता की कालिक वृद्धि दिखाई गई है। अध्ययन क्षेत्र की साक्षरता स्पष्ट तौर से जिले, प्रदेश एवं देश तीनों स्तरों पर कम पायी जाती है। साक्षरता का खाक स्तर पर स्थानिक प्रतिरूप देखने से स्पष्ट होता है कि उख्वा ब्लाक '35.65 प्रतिशत' साक्षरता में सर्वोच्च है जबकि चाका, करछना, जसरा, माण्डा की साक्षरता 28 रो 35 प्रतिशत के बीच पायी जाती है। अतः गर्ह कींधियारा में साक्षरता 23 से 28 प्रतिशत के बीच पायी जाती है। अतः गर्ह

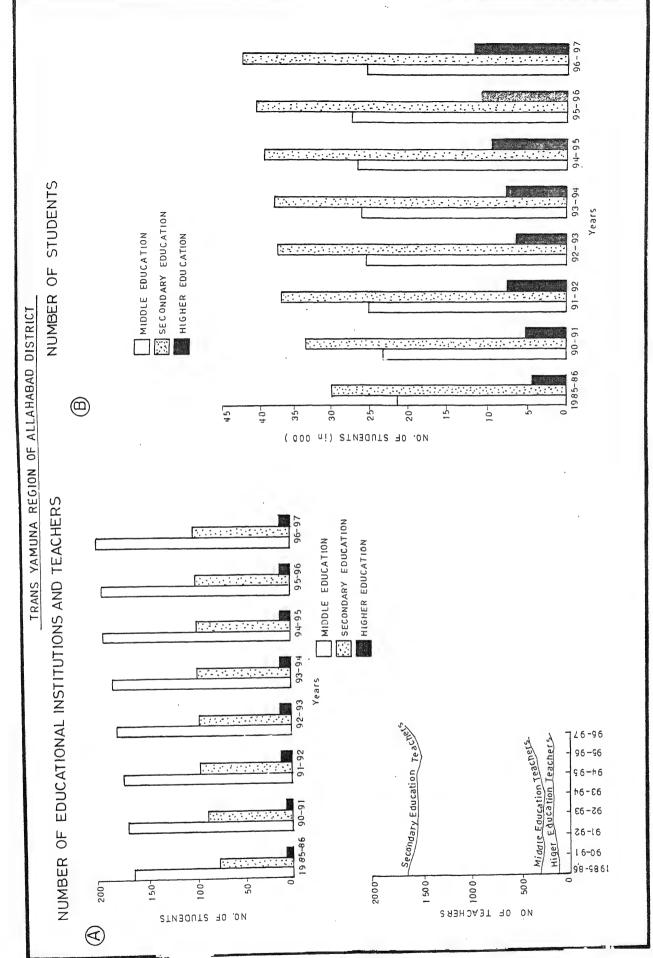

Fig. 6.2

कहा जा सकता है कि क्षेत्र के सभी ब्लाकों की साक्षरता 1981 से 1991 में तेजी से बढ़ी है, लेकिन महिला साक्षरता का ग्राफ काफी चिन्ताजनक स्थिति में है जिसे सुधारने का प्रयास सरकारी एवं व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा तेजी से जारी है।

सरकार द्वारा अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता की वृद्धि शिक्षा और सीखने के अनेक प्रोग्राम लागू करके तथा अध्ययन क्षेत्र की शैक्षिक सुविधाओं जैसे-शिक्षक, संस्थानों, श्रबंय-दुश्य सामग्री, आधुनिक तकनीकों आदि में वृद्धि करके की ना सकती है। तालिका 6.3 और मानचित्र 6.2 से स्पष्ट होता है कि इन सुविधाओं-शिक्षक, संस्थानों में वृद्धि के साथ-साथ छात्रों की संख्या में भी प्रतिवर्ष उत्साहननक वृद्धि हो रही है नो सुविधाओं की बराबर आपूर्ति के कारण ही है। इन सुविधाओं के साथ भी अध्ययन क्षेत्र के न्यादातर मेधावी विधार्थी इलाहाबाद, वाराणसी एवं अन्य नगरों में चले नाते हैं। अध्ययन क्षेत्र का एक सिंहावलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि प्रतिवर्ष लगातार शिक्षा के विविध स्तरों में अत्यिधक विकास हो रहा है नो लाभपद होगा। (मानचित्र 6.2)

#### वितरण और प्रकार :-

वर्तमान अध्ययन क्षेत्र में प्रमुख रूप से पांच प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हैं - वे प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा आदि हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों शासन निर्देशित शैक्षिक प्रोग्राम और योजनाएं नैरो - अन्भैपधारिक शिक्षा, पौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षा, विकलांग शिक्षा एवं विशेष उद्देश्य आधारित 'परिवार नियोजन' शिक्षा आदि अध्ययन क्षेत्र में समय-समय पर चलाई जा रही हैं। इन सुविधाओं की संख्या और वितरण मानचित्र संख्या 6.3 एवं 6.4 तथा तालिका संख्या 6.4 एवं 6.8 में विस्तृत रूप से विवेचित हैं।

शेक्षिक संस्थानों, अध्यापकों एवं छात्रों की संख्या और सामान्य स्थानिक प्रतिस्व तालिका 6.4 तथा मानचित्र 6.3 देखने से यह स्पष्ट होता है कि शेक्षिक संस्थानों की दृष्टि से विकास खण्ड उद्भवा '42' सर्वोच्च स्थान पर है नबिक शंकरगढ़ '40' कोरांव '36' नसरा '34' आदि हैं। माण्डा '24' इस दृष्टि से सबसे निम्न रिथित पर है। शिक्षकों की दृष्टि से सर्वोच्च संख्या चाका '291' ल्लाक की है नबिक द्वितीय स्थान पर कमशः करछना '278' उद्भवा '266' एवं नसरा में 263 शिक्षक पाये नाते हैं। शिक्षकों की सबसे कम संख्या कोंधियारा '109' ल्लाक में पायी नाती है। विधार्थियों की संख्या में पहना रथान उख्या '11636' ल्लाक का है नबिक कमशः चाका '9910', नसरा '9202', शंकरगढ़ '9034' एवं कोरांव '8968' आदि ल्लाकों में विधार्थी पाये नाते हैं तथा सबसे कम विधार्थी कोंधियारा '5981' ल्लाक में पाये नाते हैं। (तालिका 6.4 एवं मानचित्र 6.3)

Table –6.3

Block Wise Rural Litracy in Trans –Yamuna Region of
Allahabad District – 1991

| Sl.<br>No. | Years   | Mide | lle Educa | ntion    | Seco | Higher Education |        |     |      |        |
|------------|---------|------|-----------|----------|------|------------------|--------|-----|------|--------|
|            |         | No.  | Teach     | Students | No.  | Teach            | Studen | No. | Teac | Studen |
|            |         |      | ers       |          |      | ers              | ts     |     | hers | tds    |
| 1.         | 1985-86 | 168  | 301       | 23885    | 85   | 1628             | 30215  | 2   | 82   | 40     |
| 2.         | 1990-91 | 170  | 295       | 24995    | 90   | 1546             | 34713  | 2   | 85   | 4499   |
| 3.         | 1991-92 | 173  | 275       | 25322    | 93   | 1485             | 36514  | 3   | 85   | 5496   |
| 4.         | 1992-93 | 177  | 269       | 25852    | 93   | 1429             | 38142  | 3   | 95   | 5093   |
| 5.         | 1993-94 | 178  | 275       | 26025    | 95   | 1402             | 38818  | 3   | 95   | 5286   |
| 6.         | 1994-95 | 180  | 298       | 27118    | 95   | 1378             | 39995  | 3   | 95   | 5513   |
| 7.         | 1995-96 | 182  | 303       | 27589    | 96   | 1486             | 40813  | 3   | 95   | 5605   |
| 8.         | 1996-97 | 186  | 347       | 26090    | 98   | 1503             | 42538  | 3   | 95   | 5801   |

Source: The District Statistical Bulletins Allahabad, State Planning Institute U.P.1985-86,90 To 97

### 'अ' प्राथिनक शिक्षा :-

वृद्धि और विकास अन्ततः लोगों के लिए ही होता है। सबको शिक्षित करना और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा न केवल उत्पादन, रोजगार और आर्थिक प्रगति के लिए नरूरी है बिल्फ किसी देश के लोकतांत्रिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को पूरा भागीदार बनाने के लिए भी जरूरी है। क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा एक से लेकर पांच तक के विद्यार्थियों के सन्दर्भ में देखी गई है। प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षकों एवं छात्रों का स्थानिक प्रतिरूप तालिका 6.5 एवं मानचित्र 6.4 में प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक विघालयों की संख्या की दृष्टि से कोरांव '95' ख्लाक सर्वोच्च स्थान पर है जबकि निम्नतम स्थान ४० विघालयों के साथ कोंधियारा ब्लाक का है। विघालयों की संख्या पर प्रभावी कारण शहरी वातावरण एवं ब्लाकों का क्षेत्रफल स्पष्ट खप से डालता है। शिक्षकों की संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर करछना '290' ब्लाक है नबिक सबसे निम्न स्थान पर कींधियारा '100' ब्लाक है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की दृष्टि से करछना '12339' ब्लाक सर्वोच्च स्थान पर है एवं कौंधियारा '5873' ब्लाक निम्नतम स्थान पर है। अतः शिक्षक एवं छात्रों की दृष्टि से करछना ब्लाक सर्वोत्त्व एवं कोंशियारा ब्लाक निम्नतम स्थान पर है। शिक्षक-छात्र अनुपात उच्चतम माण्डा '50.1' में तथा विम्नतम चाका '26.3' व्याकों के बीच विचितित होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा में 611 विघालय, 1856 शिक्षक एवं 73510 विद्यार्थी पाए नाते हैं। क्षेत्र का शिक्षक-छात्र अनुपात 1: 39 औसत पर स्थिर होता है।

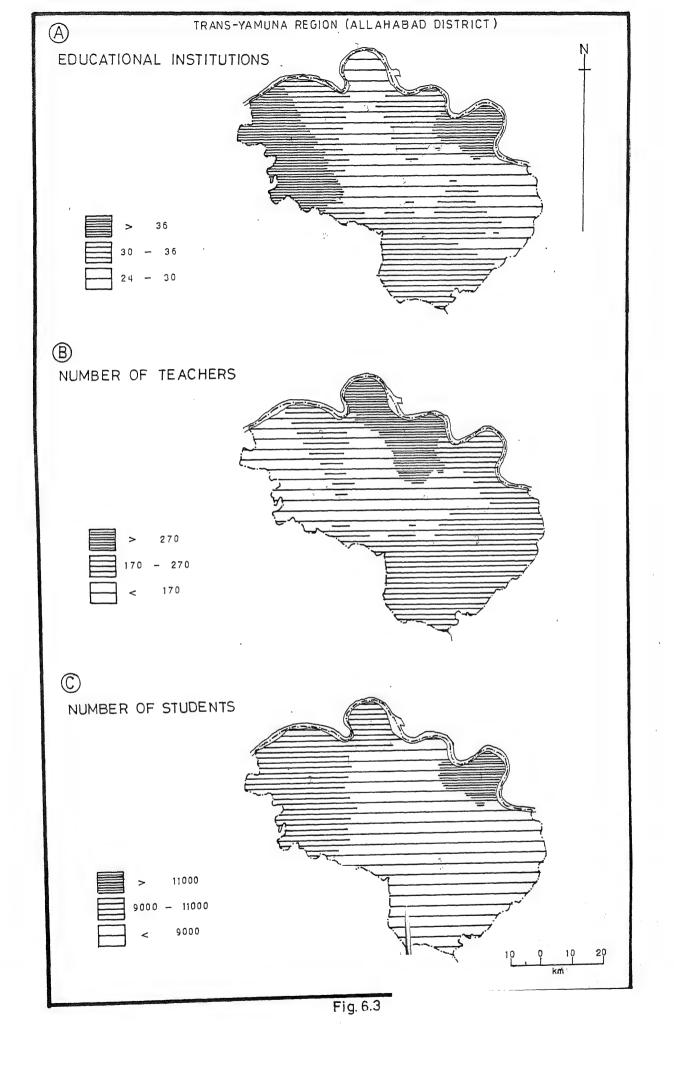

प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय, शिक्षक और छात्रों का अध्ययन क्षेत्रीय औसत (सारणी 6.5) से एक स्थानीय मानक अथवा नाम्स पर, सामान्य रूप में समस्यात्मक क्षेत्र (मानचित्र 6.5 ए) की पहचान होती है। क्षेत्र के चाका, करछना, उर्द्या एवं जसरा ब्लाक सन्तोषननक रिथति में हैं जबकि कौधियारा, माण्डा, कोरांव, शंकरगढ़ आदि ब्लाक समस्याग्रस्त रिथति में हैं नहां पर प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सच्चे विचारों से नियोनन किए नाने और नियोनन प्रकिया चालू रखने की आवश्यकता है।

Table -6.4
Block Wise Total Number of Institution, Teachers and Students of Trans -Yamuna Region of Allahabad District - 1996-97
(Exempted Primary Education)

| Sl. No. | Blocks      | Total<br>Institutions | Total Teachers | Total Students |
|---------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1.      | Jasra       | 34                    | 263            | 9202           |
| 2.      | Shankergarh | 40                    | 152            | 9034           |
| 3.      | Chaka       | 30                    | 278            | 9910           |
| 4.      | Karchhana   | 29                    | 291            | 8320           |
| 5.      | Kaudhiara   | 26                    | 109            | 5981           |
| 6.      | Uruva       | 42                    | 266            | 11638          |
| 7.      | Meja        | 25                    | 157            | 6581           |
| 8.      | Koroan      | 36                    | 195            | 8968           |
| 9       | Monda       | 24                    | 178            | 6809           |
|         | Study Area  | 286                   | 1899           | 76441          |

Source :-

District Statistical Bulletin Allahabad, 1996-97

## 'ब' उच्च प्राथमिक शिक्षा :-

इराका अध्ययन कक्षा 6 रो 8 तक के विद्यार्थियों के रान्दर्श में किया गया है। इस शिक्षा में संस्थानों की संख्या, शिक्षक एवं छात्र की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में स्थानिक वितरण का प्रतिरूप न्यादातर रागानता लिए हुए है जो तालिका 6.6 एवं मानचित्र 6.4 से प्रदर्शित किया गया है। शिक्षक '62' छात्र '3589' एवं स्कूलों '35' की संख्या में, क्षेत्र का शंकरगढ़ ब्लाक सर्वोच्च स्थान पर है जबकि स्कूलों में निम्नतम माण्डा '11' तथा शिक्षकों '22' एवं छात्रों '2571' दोनों में निम्नतम स्थान मेजा विकास खण्ड का है। शिक्षक-छात्र



Fig. 6.4

औसत निम्नतम करछना '49.9' ब्लाक का एवं उच्चतम मेजा '116.9' ब्लाक का पाया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र के शिक्षकों छात्रों एवं माध्यमिक विद्यालयों का रामपूर्ण औसतों के पहचान के लिए स्थानीय मानकों एवं नार्म्स को लिया गया है 'तालिका 6.6' जिसंसे सामान्य तौर से माध्यमिक शिक्षा की पहचान होती है एवं विशिष्ट तौर से समस्या क्षेत्रों 'मानचित्र 6.5 बी' की पहचान होती है। शंकरगढ़, चाका, जसरा एवं करछना, माण्डा सामान्य तौर से सन्तोषजनक रिथित में हैं जबिक कोरांव, कौंधियारा आदि ब्लाक सगस्याग्रस्त रिथित में हैं जहां पर माध्यमिक शिक्षा के लिए सच्चे दिल से विकास नियोजन सूत्रों को लागू करने की नरूरत है।

Table -6.5

Block Wise Distribution of Primary Education Facilities and Local Norms - 1996-97

| Sl. No. | Blocks      | No. Of<br>Units | No. Of<br>Teachers<br>Norms |           | No. Of | Teachers-<br>Students<br>Ratio-1: |        |
|---------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|--------|
|         |             |                 | Nos.                        | No/Un its | Nos.   | No./Units                         |        |
| 1.      | Jasra       | 60              | 195                         | 3.3       | 6229   | 103.8                             | 31.9   |
| 2.      | Shankergarh | 63              | 192                         | 3.0       | 6110   | 96.9                              | 31.8   |
| 3.      | Chaka       | 58              | 255                         | 4.4       | 6719   | 115.8                             | 26.3   |
| 4.      | Karchhana   | 88              | 290                         | 3.3       | 12339  | 140.2                             | 42.5   |
| 5.      | Kaudhiara   | 40              | 100                         | 2.5       | 5875   | 146.8                             | 58.7   |
| 6.      | Uruva       | 82              | 269                         | 3.3       | 10365  | 126.4                             | 30.5   |
| 7.      | Meja        | 60              | 163                         | 2.7       | 6671   | 111.1                             | 40.9   |
| 8.      | Koroan      | 95              | 188                         | 1.9       | 9019   | 94.1                              | 47.9   |
| 9       | Monda       | 65              | 203                         | 3.1       | 10183  | 156.6                             | 50.16  |
|         | Study Area  | 611             | 1855                        | 3.03      | 75510  | 120.3                             | 1:39.6 |

Source :-

District Statistical Bulletin Allahabad, State Planning Institute U.P. 1996-97.

## 'स' माध्यमिक शिक्षा :-

अध्ययन क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के विघालयों की संख्या, शिक्षक, एवं विद्यार्थियों के समान प्रतिरूप के आकार की जानकारी तालिका 6.7 एवं मानचित्र 6.4 से स्पष्ट होती है। नसरा ब्लाक विद्यालयों '18' शिक्षकों '232' एवं विद्यार्थियों '5865' की संख्या में सर्वोच्च स्थान पर है नबिक कौंशियारा ब्लाक शिक्षक '85' स्कूल '9' एवं छात्रों '2998' की दृष्टि से निम्नतम स्थान पर है।



फोटो प्लेट नं० 23- गोपाल विद्यालय इण्टर कालेज प्रागंड, कोरांव, इलाहावाद



फोटो प्लेट नं० 24- गाढ़ा जूनियर हाई क्ळूल, गाढ़ा, कोरांव, इ.सहाळाक

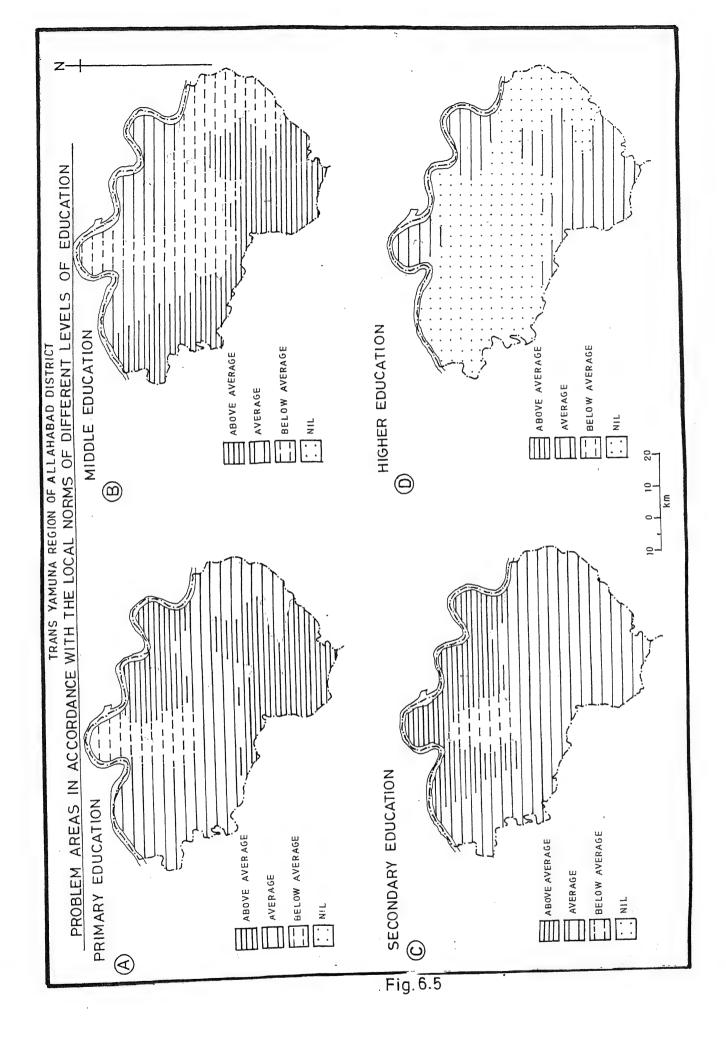

शिक्षक छात्र अनुपात निम्नतम उर्ख्वा '23.7' ब्लाक का एवं उच्चतम 38.9 शंकरगढ़ ब्लाक का है। उच्चतम में दूसरे स्थान पर 35.8 कोराव ब्लाक का पाया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र में माध्यमिक स्कूलों की पहचान सामान्य तौर पर जिला मानकों एवं नार्म्स से होती है एवं विशिष्ट तौर से समस्याग्रस्त क्षेत्रों के जसरा, उख्या, पाका एवं मेना ब्लाक सामान्य तौर से अच्छी रियति में है जबकि माण्डा कोरांच एवं कौधियारा आदि ब्लाक समस्याग्रस्त क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं नहां पर माध्यमिक शिक्षा का विकास पूर्ण नियोनन प्राथमिकता के साथ करना चाहिए।(फोटो प्लेट न० 24) मेना ब्लाक में नवाहर नवोदय विधालय इस क्षेत्र का नियोनित विधालय है।

Table -6.6

Block Wise Distribution of Middle Education Facilities and Local Norms - 1996-97

| Sl. No. | Blocks      | No. No. Of Of Teachers Units Norms |      | chers        | No. Of | Teachers-<br>Students<br>Ratio-1: |        |
|---------|-------------|------------------------------------|------|--------------|--------|-----------------------------------|--------|
|         |             |                                    | Nos. | No/Un<br>its | Nos.   | No./Uni<br>ts                     |        |
| 1.      | Jasra       | 20                                 | 28   | 1.4          | 2987   | 149.3                             | 106.6  |
| 2.      | Shankergarh | 35                                 | 62   | 1.7          | 3589   | 102.5                             | 57.8   |
| 3.      | Chaka       | 15                                 | 30   | 2.0          | 2786   | 185.7                             | 92.9   |
| 4.      | Karchhana   | 21                                 | 54   | 2.7          | 2693   | 128.2                             | 49.9   |
| 5.      | Kaudhiara   | 19                                 | 31   | 1.6          | 2784   | 146.5                             | 89.8   |
| б.      | Uruva       | 23                                 | 35   | 1.5          | 2835   | 123.2                             | 81.0   |
| 7.      | Meja        | 15                                 | 22   | 1.4          | 2571   | 171.4                             | 116.9  |
| 8.      | Koroan      | 27                                 | 44   | 1.6          | 3015   | 111.6                             | 68.5   |
| 9       | Monda       | 11                                 | 41   | 3.7          | 2830   | 257.2                             | 69.0   |
|         | Study Area  | 186                                | 347  | 1.9          | 26090  | 140.2                             | 1:95.2 |

#### Source :-

District Statistical Bulletin Allahabad, State Planning Institute U.P. 1996-97.

## 'द' उच्च शिक्षा :-

अध्ययन क्षेत्र में उच्च शिक्षा के रथािक प्रतिख्य की रिथित बड़ी विषम है जो तालिका 6.8 एवं मानचित्र 6.4 से स्पष्ट होती है। चाका ब्लाक वर्तमान शिक्षक '70' एवं छात्रों '2341' की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर है नबिक ज्यादातर विकास ब्लाकों में उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। चाकां के अलावा उख्वा एवं कोरांव ब्लाक में एक एक महाविद्यालय पाए जाते हैं जो वांछित शिक्षा की अत्यल्प पूर्ति करते हैं। मानचित्र 6.5 डी से स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय शैक्षिक रिथित सन्तोषननक नहीं वर्षोकि ज्यादातर ब्लाक समस्यावस्त ब्लाक हैं। शिक्षक छात्र औसत भी चाका '33.4' ब्लाक का निम्न एवं उर्ख्वा '148.7' ब्लाक का उच्च है।

क्षेत्र में उच्च शिक्षा का विकास न होने का कारण, 'इलाहाबाद का' शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र होना है जिससे न्यादातर विघार्थी इसी केन्द्र की तरफ चले आते हैं। अतः इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकास नियोजन की महती आवश्यकता है। इस आवश्यकता पूर्ति के लिए सरकारी एवं व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं जिससे निकट भविष्य में कई नए महाविघालय खुलने की सम्भावना है।

Table -6.7

Block Wise Distribution of Secondary Education Facilities and Local Norms - 1996-97

| Sl. No. | Blocks      | No.<br>Of<br>Units | No. Of<br>Teachers<br>Norms |              | No. Of | Students      | Teachers-<br>Students<br>Ratio-1: |
|---------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------|---------------|-----------------------------------|
|         |             |                    | Nos.                        | No/Un<br>its | Nos.   | No./Uni<br>ts |                                   |
| 1.      | Jasra       | 18                 | 232                         | 12.8         | 5865   | 325.8         | 25.3                              |
| 2.      | Shankergarh | 10                 | 132                         | 13.2         | 5145   | 514.5         | 38.9                              |
| 3.      | Chaka       | 14                 | 195                         | 13.9         | 5627   | 401.9         | 28.8                              |
| 4.      | Karchhana   | 13                 | 215                         | 16.5         | 5230   | 402.3         | 24.3                              |
| 5.      | Kaudhiara   | 9                  | 85                          | 9.5          | 2998   | 299.8         | 35.3                              |
| 6.      | Uruva       | 13                 | 210                         | 16.2         | 4970   | 382.3         | 23.7                              |
| 7.      | Meja        | 10                 | 145                         | 14.5         | 3761   | 376.1         | 25.9                              |
| 8.      | Koroan      | 10                 | 137                         | 13.7         | 3486   | 348.6         | 25.4                              |
| 9       | Monda       | 11                 | 152                         | 13.7         | 5465   | 545.6         | 35.8                              |
|         | Study Area  | 98                 | 1503                        | 15.3         | 42538  | 434.0         | 1:28.3                            |

#### Source:-

District Statistical Bulletin Allahabad, State Planning Institute U.P. 1996-97.

## 'ई' व्यादक्षाधिक एवं तकनीकी शिक्षा :-

कृषि एवं कृषेत्तर क्षेत्रों के असन्तुलन को कम करने एवं आर्थिक विकास को उचित माध्यम से बढ़ाने के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की महती आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आधुनिक मशीनीकरण तथा उत्पाद बढ़ाने वाली नवीन प्रविधियों को ग्रहण करने के लिए स्थानीय लोगों में इस प्रकार की शिक्षा में प्रवीणता अत्यावश्यक है। अध्ययन क्षेत्र में इस प्रकार की व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए नैनी औद्योगिक आस्थान में - नैनी आई.टी.आई., शंकरगढ़ में महिला पालीटेकनिक आदि संस्थान स्थापित

किए जा चुके हैं तथा मेजा ब्लाक में महिला पालीटेकिक की स्थापना का प्रस्ताप है जो जल्दी ही पालू हो जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र में 10 कम्बूटर संस्थान, 15 टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र एवं 'इलाहाबाद एग्रीकट्चर संस्थान' सुचार रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण यमुना पार क्षेत्र में इन शिक्षाओं के लिए 28 छोटे-बड़े विद्यालय/संस्थान, 90 शिक्षक एवं 1012 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। क्षेत्र में स्थापित 'इलाहाबाद कृषि संस्थान' क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि भारत एवं विश्व के लिए अच्छे कृषि वैज्ञानिक तैयार कर रहा है।

Table -6.8

Block Wise Distribution of Higher Education Facilities and Local Norms - 1996-97

| Sl. No. | Blocks      | No. Of<br>Units |      | No. Of Teachers<br>Norms |      | f Students | Teachers-<br>Students |
|---------|-------------|-----------------|------|--------------------------|------|------------|-----------------------|
|         |             |                 | Nos. | No/Units                 | Nos. | No./Units  | Ratio-1:              |
| 1.      | Jasra       | -               |      | -                        | -    | -          | -                     |
| 2.      | Shankergarh | -               | -    | -                        | -    | -          | -                     |
| 3.      | Chaka       | 1               | 70   | 70                       | 2341 | 2341       | 33.4                  |
| 4.      | Karchhana   | -               | -    | -                        | -    | -          | -                     |
| 5.      | Kaudhiara   | -               | -    | -                        | -    | -          | -                     |
| 6.      | Uruva       | 1               | 17   | 17                       | 2528 | 2528       | 148.7                 |
| 7.      | Meja        | -               | -    | -                        | -    | -          | -                     |
| 8.      | Koroan      | 1               | 10   | 10                       | 932  | 932        | 93.2                  |
| 9       | Monda       |                 | -    | _                        | _    | -          | -                     |
|         | Study Area  | 3               | 97   | 3.3                      |      |            | 1:59.8                |

Source :-

District Statistical Bulletin Allahabad, State Planning Institute U.P. 1996-97.

## अनीपन्यांकर एवं पीढ़ शिक्षा :-

राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा उन छात्रों एवं पौद्धों को साक्षर करने के उद्देश्य से इस प्रकार की शिक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं जो या तो स्कूल नहीं जा पाते या जाते-जाते अपनी घरेलू समस्याओं के कारण बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। इस प्रकार के लोगों के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद 'एन.सी.ई.आर.टी.' नई दिल्ली द्वारा साक्षरता निकेतन लखनउ के सहयोग से 1974- 75 में इस प्रकार की शिक्षा योजना लागू की गई। अध्ययन क्षेत्र में इस प्रकार के विद्यार्थियों को दो आयु वर्ग- 8-14 वर्ष एवं 15-35 वर्ष में बांटकर शिक्षा दी जाती है। अध्ययन क्षेत्र में अनौपचारिक एवं प्रौद्ध शिक्षा के 275 केन्द्र विभिन्न गांवों में स्थित हैं जिनमें 200 महिलाओं के साथ 1300 शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कई प्राइवेट शिक्षण संस्थान भी प्रौद्ध शिक्षा में पंजीकृत हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि



इनमें से कोई भी विद्यालय और प्राइवेट संस्थान वास्तविक रूप से प्रोढ़ शिक्षा में संलब्ज नहीं हैं। ज्यादातर संस्थान एवं स्कूल सरकारी सहायता एवं कण्ड आदि ग्रहण करने के लिए पंजीकृत हो गए हैं।

TABLE NO- 6.9

Proposed Location For Varios Educational Facilities in Trans-Yamuna Region of Allahabad District – 1996-97

| SL-<br>NO | Educational Facilities                   | Proposed Centres (no)                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Primary Education                        | Jasara(10), Sankargarh(9), Chaka(3), Karchhana(8), Kaundhiara(12), Uruva(5), Meja(9), Koroan(6),          |
| 2.        | Middle Education                         | Jasara (3), Sankargarh(2), Chaka(4), Karchhana(5), Kaundhiara(7), Uruva(3), Meja(4), Manda(5), Koroan(4), |
| 3.        | Secondary Education                      | Chillagoahani, Meja, Chilbila, Pratappur, Naribari,<br>Khiri,                                             |
| 4.        | Higher Education                         | Goahania, Shankargarh, Karchhana, Naini, Meja,<br>Bharatganj,                                             |
| 5.        | Technical And<br>Proffessional Education | Meja, Shankargarh, Koroan, Monda, Naini,                                                                  |

Source- Office of The Directerate of Education U.P Allahabad.

# शिक्षा की प्रमुख समस्याएं : -

अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा की इन उपरोक्त सुविधाओं के विस्तृत जाल के होते हुए भी क्षेत्र की शिक्षा निम्नलिखित समस्याओं से ग्रसित हैं-

1. क्षेत्र के अनेक ब्लाकों में जिला / प्रदेश के औसत मानकों पर शेक्षिक सुविधाओं की कमी। (मानचित्र 6.5)

2. वर्तमान स्थापित शिक्षण संस्थाओं के निस्पादन / प्रदर्शन एवं कमनोर दशाओं का होना।(फोटो प्लेट न० २४)

3. व्यावसायिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक शिक्षा के लिए सुविधाओं की कमी।

व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी।

5. विविध प्रकार के पाठ्यकर्मों एवं विभिन्न स्तरों की शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाओं की कमी।

6. अत्यल्प शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात *।* 

- 7. अनुसूचित नाति / जननाति एवं अल्पसंख्यकौ की निम्न स्तर की शिक्षा एवं साक्षरता।
- 8. महिलाओं की शिक्षा एवं साक्ष्रता का प्रतिशत निम्न होना।
- 9. प्रौद्र शिक्षा एवं अन्तीपचारिक शिक्षा की अत्यन्त कमजोर दशाएं।

# शैक्षिक सुविधाओं के लिए स्थानिक नियोजनः -

अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाओं के विकास के लिए स्थानिक नियोजन उपरोक्त प्रमुख समस्याओं और पहचाने गए समस्याग्रस्त क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। यह नियोजन इन्हीं पांच प्रकार की शिक्षिक सुविधाओं के लिए अध्ययन क्षेत्र में प्रस्तावित स्थानों (मानियत्र 6.6) पर आधारित है और स्थानीय नियोजन को एक ठोस आधार या विषयवस्तु देने के लिए प्रभावपूर्ण और प्रासंगिक संस्तुति है। प्रस्तावित शैक्षिक सुविधाओं की रिथति का विस्तार मानिचत्र 6.9 में दिखाया गया है। इन प्रस्तावित शैक्षिक सुविधाओं की सुविधाओं की अवस्थित के लिए अनुशंसित केन्द्र उन्हीं वास्तविक समस्यात्मक क्षेत्रों (मानियत्र 6.5) में प्रस्तावित है जहां इन सुविधाओं की कमी है और जिला मानकों पर खरे नहीं है। स्थानिक नियोजन को एक ठोस आकार देने तथा शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण एवं प्रभापी जीतियों का सुझाव निम्न खप में है -

- 1. मानचित्र 6.6 में दिखाए गए समस्याग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न स्तर के नए शिक्षा संस्थानों को संस्तुत केन्द्रों में खोला जाना चाहिए।
- 2. उन स्थापित शिक्षा संस्थानों को जिनकी संरचना एवं शिक्षा दशाएं खरान हैं उनका लोगों के शैक्षिक मांग के अनुरूप सुधार होना चाहिए।
- 3. वैज्ञानिक तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए दी गई सुविधाओं का अध्ययन क्षेत्र में वास्तविक मांगों के अनुरूप विस्तार एवं प्रसार होना चाहिए।
- 4. व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण की शुरूआत माध्यमिक स्तर के छात्रों से शुरू की जानी चाहिए ताकि उस शिक्षा से बेरोजगार युवक लाभदायक कार्यों एवं अपने निजी व्यवसाय शुरू कर सकें।
- 5. विभिन्न प्रकार के पाठ्यकमों के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं वर्तमान एवं प्रस्तावित शैक्षिक संस्थानों में दी जानी पाहिए।
- 6. अध्ययन क्षेत्र में एक शिक्षक पर छात्रों की संख्या सभी स्तरों पर उच्च है। इन विभिन्न शिक्षा केन्द्रों या संस्थानों में अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षक-छात्र अनुपात को सही बनाया जाना चाहिए।

- 7. अनुसूचित जाति / जन जाति एतं अल्पसंख्यकों के बच्चों को नागांकन के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि चे शिक्षित होकर क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक विकास की प्रकिया में उत्पादक भूमिका निभा सकें।
- 8. क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रेरित करना चाहिए ताकि वे महिला साक्षरता में वृद्धि के साथ-साथ विकास प्रकिया में भी बराबर का योगदान कर सकें।
- 9. अनीपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्मों को मानसिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े लोगों के बीच बड़ी सावधानी एवं इमानदारीपूर्वक स्थापित एवं विस्तारित करना चाहिए ताकि वे शिक्षित होकर अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रकिया में धनात्मक योगदान कर सकें।

### खण्ड 'ब'

# स्वास्थ्य सुविधाएं

स्वास्थ्य एवं मानव विकास एक देश अथवा प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास के अनिवार्य अवयव हैं। संविधान में सार्वनिक स्वास्थ्य एवं सफाई राज्य सरकार में निगमित हैं। मारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में नियोजित आर्थिक विकास वांछित प्राप्ति के साथ स्वतन्त्र रूप से संगठित हैं। जन्म पर जीवन प्रत्याशा की सार्थकता में सुधार हुआ है। संचारित रोगों जैसे - हैजा, चेचक, प्लेग, आदि रोगों के सह अनुवर्ती नियंत्रण एवं इनके सम्पूण सुधार और मलेरिया प्रकोप पर नियंत्रण, सफाई सुविधाओं, स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्धता से मृत्युदर निश्चित रूप से कम हुई है 10 ।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में अत्यधिक तीब्रता स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रनातांत्रिक व्यवस्था में तब आयी नब उत्पादक उद्देश्य के लिए सार्चनिक स्वास्थ्य की आवश्यकता महसूस की गई। यमुनापार क्षेत्र में भी स्वास्थ्य एवं मेडिकल की सेवाओं में तीब विकास एवं विस्तार पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हुआ। इन योजनाओं के तहत अध्ययन क्षेत्र में कई अस्पतालों, चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना क्षेत्र के विविध भागों में हुई।

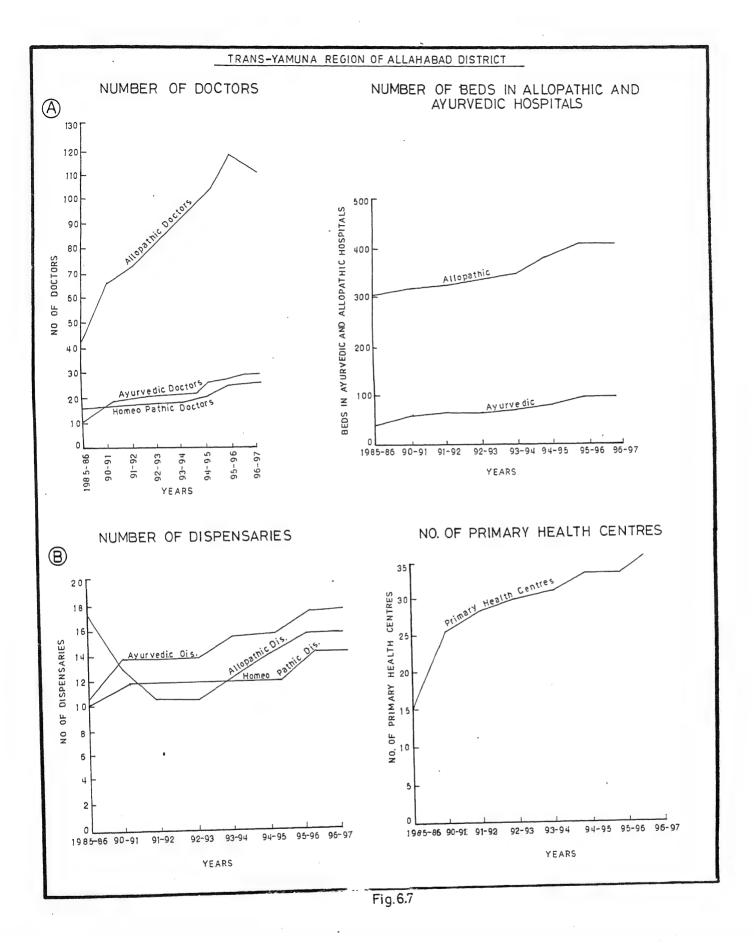

विशिष्ट मात्रा का संयोजन निश्चित किया है जो तालिका 6.11 में दिखाया गया है।

भारत में निर्धारित पथ्य रो तुलना करने पर अध्ययन क्षेत्र का सामान्य पथ्य काफी निम्न स्तर का है। फिर भी करबाई और उच्च वर्ग परिवारों की रिथित थोड़ी ठीक है नबिक क्षेत्रीय ग्रामीण गरीब की रिथित अत्यन्त बदतर है तथा महिला पथ्य स्तर भी निम्न कोटि का है। तालिका 6.11 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के लोगों द्वारा विभिन्न आइटमों का उपयोग मान्यताप्राप्त मानकों से नीचे है। इससे अध्ययन क्षेत्र में कुपोषण, अन्पपोषण, संचारित एवं विषाणुयुक्त बीमारियों की दशाएं पैदा होती हैं। साथ ही प्राकृतिक जलवायुविक घटनाएं जैसे- बाद्र, सूखा आदि से भी स्वास्थ्यकर वातावरण अत्यन्त खराब हो जाता है।

# प्रमुख बीमारियां : -

अस्वच्छ, असन्तुलित और निम्न कैलोरिक पथ्य लेने के कारण अध्ययन क्षेत्रीय लोगों का सामान्य स्वास्थ्य एक प्रमाणीकृत मानक से मेल नहीं खाता है। क्षेत्र की ज्यादातर बीमारियां निनसे प्रतिवर्ष लोग बीमार पड़ते हैं, वास्तव में वे कुपोषण की बीमारियां हैं। अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख बीमारियां - मलेरिया, टाइफाइड, हैना, डायरिया, इन्क्लुएन्जा, रक्ताल्पता, रक्षानीय घेघा, खसरा, बेरी-बेरी, मोतियाबिन्द, शर्दी जुकाम, फ्लू और पेट की बीमारियां आदि हैं। अतः सरकारी संस्थानों और विभागों द्वारा विशेष तीर से स्वतन्त्रता के पश्चात् इन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए एवं सामान्य स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों की वृद्धि एवं विस्तार के सम्पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक दृश्यावलोकन से यह स्वष्ट होता है कि ये सुविधाएं क्षेत्र में कम हैं।



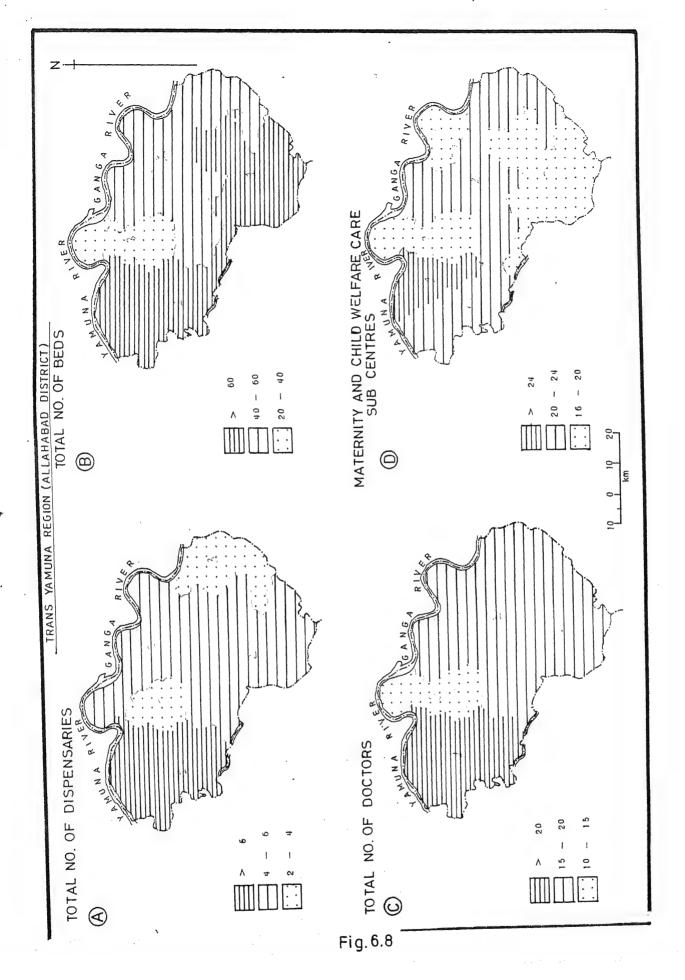

Diet And Nutrition (Gram/Day/Head)

| Food<br>Item | Recommen<br>ded<br>Balanced in<br>India | Mixed<br>Diet<br>Grams | Vegete<br>Rain<br>Diet<br>Grams | General<br>Diet<br>Grams | Urvan<br>Grams | Rural<br>Grams | Upper<br>Grams | Lower<br>Grams | Male<br>Grams | Female<br>Grams |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1.           | Coroals<br>(Atta,Rice)                  | 400                    | 400                             | 440                      | 300            | 550            | 300            | 650            | 440           | 395             |
| 2.           | Pulses                                  | 85                     | 113                             | 40                       | 60             | 25             | 60             | 20             | 40            | 30              |
| 3.           | Oil And<br>Ghee                         | 56                     | 56                              | 20                       | 65             | 30             | 30             | 10             | 22            | 22              |
| 4.           | Milks Ites<br>Products                  | 284 ml                 | 284 ml                          | 60 ml                    | 50 ml          | 100 ml         | 100 ml         | 50 ml          | 60 ml         | 60 ml           |
| 5.           | Vegatable<br>Leafy                      | 113                    | 113                             | 40                       | 125            | 10             | 150            | 05             | 40            | 15              |
| 6.<br>7.     | Non Leafy                               | 85                     | 85                              | 40                       | 75             | -              | 75             | -              | 20            | 15              |
| 7.           | Root<br>vegetable                       | 85                     | 85                              | 85                       | 75             | 150            | 75             | 250            | 50            | 50              |
| 8.           | Fruits                                  | 56                     | 56                              | 15                       | 50             | -              | 40             | -              | 15            | 05              |
| 9.           | Sugar                                   | 56                     | 56                              | 50                       | 50             | 20             | 50             | 10             | 50            | 40              |
| 9.<br>10.    | Fish Meatoreggs( on Alternate Days)     | 85                     | -                               | 85                       | 50             | -              | 50             | -              | -             | -               |
| 11.          | Ground<br>Nuts                          | -                      | 28                              | -                        | -              | -              | -              | -              | -             | -               |

Table-No-6.11

Source:- Hand Book of Preventive and Social Medicine

# स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धिः -

अध्ययन क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ी हैं। अनेक प्रकार के चिकित्सालयों, डाक्टरों की संख्या और मरीज शय्या संख्या 1985 से 1997 तक तालिका संख्या 6.12 और मानचित्र संख्या 6.7 ए बी में दर्शित हैं। एलोपेधिक चिकित्सालयों, डाक्टरों और मरीज शय्या की कालिक वृद्धि आयुर्वेदिक और होमियोपेधिक की तुलना में अत्यधिक हुई है। इन चिकित्सालयों, डाक्टरों एवं शय्या में वृद्धि सरकार द्वारा समय समय पर अनेक स्वास्थ्य विकास कार्यकर्मों के लागू करने से सम्भव हुई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने राष्ट्रीय लोगों के स्वस्थ्य एवं प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मन्त्रालय, राष्ट्रीय महत्व के स्वास्थ्य कार्यकर्मों नैसे- परिवार कल्याण, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाएं, विषाणु एवं जीवाणु संचारित बीमारियों से बचाव एवं नियंत्रण आदि कार्यकर्मों

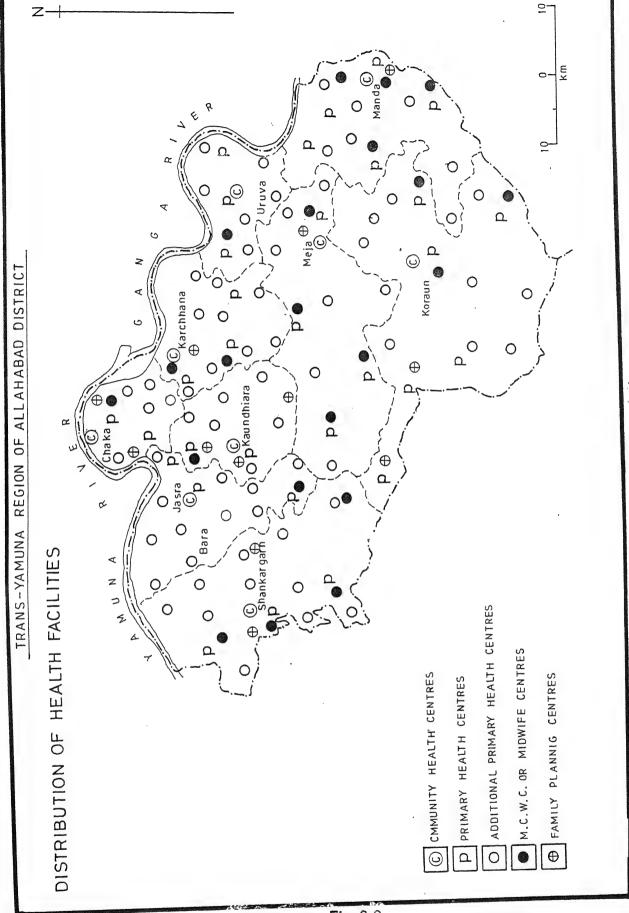

Fig. 6.9

को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है 12 । इन सुविधाओं की संख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव निम्न कैलोरी प्राप्ति, खराब सकाई एवं अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण आवश्यकता एवं मांग से काफी कम है। अतः इन आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य एवं विकित्सा के विकास की प्रक्रिया का विस्तार काफी तीब गति से होना चाहिए। अतएव ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक एवं होमियोपैथिक दवाइयों गैसी स्वास्थ्य सुविधाओं के जिम्न बजट के प्रावधान को बढ़ाना चाहिए तािक वह लोगों के स्वास्थ्य सुधार में अत्यन्त प्रभावकारी हो।

Table: No-6.12

Temporal Variation of Health Facilities in Trans-Yamuna Region of Allahabad District1985 To 1997

|           |         | Allopa     | athic       |      |      | Ayurve               | dic  |      | Home                 | opathic |             |
|-----------|---------|------------|-------------|------|------|----------------------|------|------|----------------------|---------|-------------|
| Sl.<br>No | Years   | Disp ensar | P.H.<br>c.s | Beds | Doct | Disp<br>ensar<br>ies | Beds | Doct | Disp<br>ensar<br>ies | Beds    | Doct<br>ors |
| 1.        | 1985-86 | 17         | 15          | 304  | 42   | 11                   | 40   | 10   | 10                   | -       | 12          |
| 2.        | 1990-91 | 13         | 24          | 316  | 65   | 14                   | 63   | 15   | 12                   | -       | 12          |
| 3.        | 1991-92 | 10         | 28          | 331  | 72   | 14                   | 63   | 13   | 12                   | -       | 12          |
| 4.        | 1992-93 | 10         | 29          | 356  | 83   | 14                   | 64   | 14   | 11                   | -       | 12          |
| 5.        | 1993-94 | 13         | 29          | 372  | 96   | 15                   | 70   | 17   | 12                   | -       | 11          |
| 6.        | 1994-95 | 14         | 31          | 393  | 105  | 15                   | 70   | 17   | 12                   | -       | 12          |
| 7.        | 1995-96 | 15         | 31          | 415  | 125  | 17                   | 76   | 19   | 14                   | -       | 15          |
| 8.        | 1996-97 | 15         | 35          | 420  | 120  | 17                   | 76   | 19   | 14                   | -       | 15          |

Source: The District Statistical Bulletion- Allahabad. State Planning Institute- U.P- 1986, 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96, And District C.M.O Office Allahabad.U.P

# स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रकार और वितरण :-

अथ्ययन क्षेत्र में पांच प्रकार की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं - वे हैं - 1. उप स्वास्थ्य केन्द्र अथवा मिड वाइफ केन्द्र, 2. परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र 3. अतिरिक्त प्राथमिक उपकेन्द्र 4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि। इन सुविधाओं की संख्या और वितरण मानचित्र संख्या 6.8, 6.9 तथा सारणी संख्या 6.13, 14, 15 में दर्शायी गई है।

औषधालयों, शय्याओं तथा डावटरों की संख्याओं का सामान्य स्थानिक प्रतिरूप (तालिका संख्या 6.13 और मानचित्र संख्या 6.8) यह प्रदर्शित करता है कि 9 औषधालयों के साथ जसरा ब्लाक सर्वोच्च स्थान पर है नबिक शंकरगढ़ (7) चाका (6), करछना (6) मेना (5)आदि हैं एवं निम्नतम स्थान पर 2 औषधालय वाला कौंधियारा ब्लाक है। शय्या की संख्या की दृष्टि से नसरा ब्ला (77)उच्चतम स्थान पर है तथा इसी कम में शंकरगढ़ (75), कोरांव (67), माण्डा (59), उद्भवा (57) आदि हैं और 23 शय्याओं के साथ कौंधियारा ब्लाक निम्लान स्थान पर है। डाक्टरों की संख्या की दृष्टि से भी नसरा (24)कोरांव (19) करछना (18)आदि ब्लाक हैं। कौंधियारा ब्लाक में मात्र 11 डाक्टर हैं जो क्षेत्र की निम्नतम स्थिति है।

### १. उप स्वास्थ्य केन्द्र :-

उप स्वास्थ्य केन्द्रों की दृष्टि से नसरा (23) लाक उच्च स्थान पर है तथा इसी कम में शंकरगढ़, मेना, माण्डा प्रत्येक में 21 केन्द्र, चाका (20) करछना (19) आदि लाक हैं नबिक 16 उप केन्द्रों के साथ उरुवा लाक निम्नतम स्थान पर है। (तालिका 6.14 एवं मानचित्र 6.9) प्रशिक्षित नन्म सहायकों के लिए राष्ट्रीय मानक प्रत्येक गांव में एक रखने का है नबिक अध्ययन क्षेत्र में प्रति 1000 ननसंख्या पर एक स्वास्थ्य गाइड है। अध्ययन क्षेत्र में कुल 185 उप केन्द्र हैं। फिर भी कुछ क्षेत्र एवं गांव उप केन्द्रों से वंचित हैं निनमें इनकी आवश्यकता है।

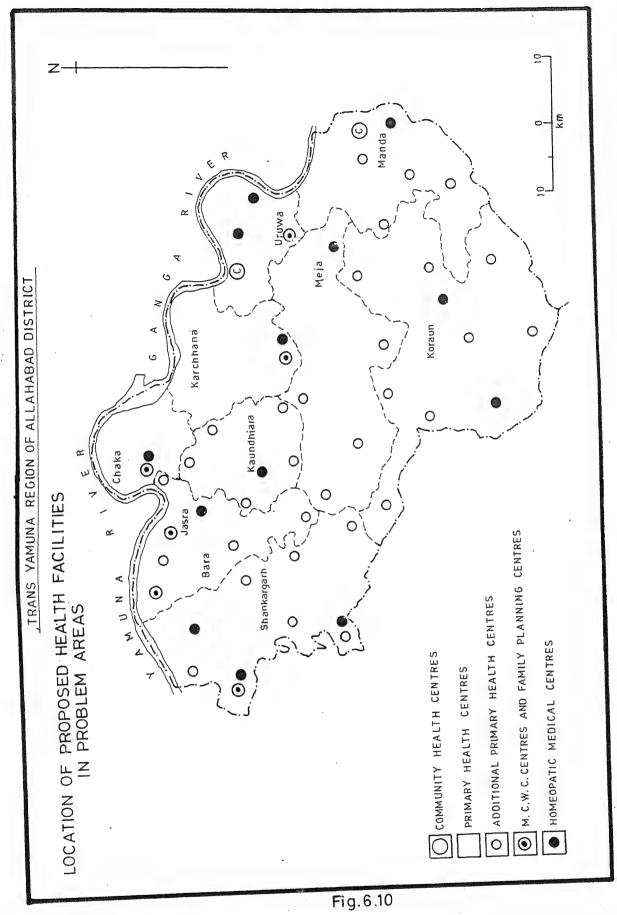

# 2. पाथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :-

ग्रामीण जनसंख्या को एक मानक स्वास्थ्य एवं पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रत्येक ब्लाक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किएं हैं। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में कुल 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत एलोपैर्धिक दवाखाना, मातृत्व एवं शिशु कल्याण केन्द्र, 3 से 5 उप मातृत्व एवं शिशु कल्याण केन्द्र एवं 5 परिवार कल्याण उप केन्द्र होते हैं।

Table.No-6.13

Block Wise Total Number of Dispensaries, Beds, And Doctors in Trans-Yamuna Rigion of Allahabad District-1996-97

| SL.No | Blocks              | Total No of<br>Dispensaries | Total No of<br>Beds | Total No of<br>Doctors |
|-------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| 1.    | Jasara              | 9                           | 77                  | 24                     |
| 2.    | Shankargarh         | 7                           | 75                  | 21                     |
| 3.    | Chaka               | 6                           | 27                  | 14                     |
| 4.    | Karchhana           | 6                           | 52                  | 18                     |
| 5.    | Koundhiara          | 2                           | 23                  | 11                     |
| 6.    | Uruva               | 4                           | 57                  | 16                     |
| 7.    | Meja                | 5                           | 59                  | 16                     |
| 8.    | Monda               | 3                           | 59                  | 15                     |
| 9.    | Koroan              | 4                           | 67                  | 19                     |
|       | Total in Study Area | 46                          | 496                 | 154                    |

Sourse:- The District Statistical Bulletion- Allahabad State Planning Institute U.P 1996-97- And District- C.M.O Office Allahabad

इस सबका प्रमुख एक चिकित्साधिकारी होता है निसकी सम्पूर्ण निम्मेदारी -महामारी, बाढ़, सूखा, स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरणीय प्रकोप, प्रदूषण, सफाई इत्यादि की होती है। यह सफाई निरीक्षक, स्वास्थ्य सहायक, चेचक निर्देशक टीका निरीक्षक इत्यादि से सहायता लेता है नबिक मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा केन्द्र से सम्बन्धित अन्य चिकित्साधिकारियों से अपनी देख रेख में परिवार कल्याण, मातृत्व एवं शिशु कल्याण, परिवार नियोजन इत्यादि कार्य कराए जारो हैं ताकि क्षेत्रीय लोगों के स्वास्थ्य की देख भाल सुचारू रूप से होती रहे।

अध्ययन क्षेत में कुल 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। क्षेत्र के सभी लाकों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं साथ ही सभी ब्लाकों में लगमग दो नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी स्थापित किए गा पुके हैं।



फोटो प्लोट न0 25- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरांव, कोरांव, इलाहाबाद

(तालिका 6.14 और मानचित्र 6.9) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संख्या की दृष्टि से जसरा (7) ब्लाक प्रथम स्थान पर है। इसके बाद शंकरगढ़ (05)माण्डा (05) द्वितीय स्थान पर हैं। केवल दो केन्द्रों के साथ कौंधियारा ब्लाक निम्न स्थान पर है। 30000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक केन्द्र सरकारी मानक के हिसाब से होना चाहिए। अतः क्षेत्र में कम से कम 3-4 स्वास्थ्य केन्द्र अथ्ययन क्षेत्र में और खोले नाने चाहिए।

# 3. अतिरिक्त पाथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :-

अध्ययन क्षेत्र में कुल 185 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं नो क्षेत्र में समान रूप से वितरित हैं (तालिका 6.16 और मानचित्र 6.9) क्षेत्र के सभी ब्लाकों में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इन उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का राष्ट्रीय मानक 5000 की ननसंख्या पर एक है। तालिका संख्या 6.17 में राष्ट्रीय मानकों का एक कम दिखाया गया है। इस के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में कुल 15 स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है।

# 4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र : -

अध्ययन क्षेत्र में कुल 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं (फोटो प्लेट न0 25) अतः हर न्लाक में कम से कम एक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। उस्त्वा न्लाक को छोड़कर सभी न्लाक मुख्यालयों पर ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, नबिक उस्त्वा के रामनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इन केन्द्रों में अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों की तुलना में बड़ी संख्या एवं उच्च विविधता से युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का राष्ट्रीय मानक 1,20,000 ननसंख्या पर एक का है। अतः अध्ययन क्षेत्र में 2-3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और खोले नाने की आवश्यकता है।

5. मातृत्व एवं शिशु कल्याण केन्द :-

इलाहाबाद जिले के इस अध्ययन क्षेत्र में कुल एम.सी.इल्यू.सी. केन्दीय की संख्या 26 है जबिक उप केन्दों की संख्या 185 है। (सारणी 6.14 और मानचित्र संख्या 6.8 और 6.9) अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य खराब होने का कारण - अल्प पोषफ तत्व युवत तथा अल्प कैलोरी युवत भोजन, घर एवं बाहर के कार्यों का अत्यधिक भार, बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी, पारिवारिक तनाव आदि हैं। यह उपरोक्त परिस्थितियां ज्यादातर ज्यामीण क्षेत्रों एवं अल्प आय वाले परिवार की महिलाओं को होती है। महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता गर्भकाल एवं सन्तानोत्पत्ति के समय अत्यधिक होती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित नर्स एवं प्रसाविका

(दाई) उपलब्ध नहीं होती जिससे ज्यादातर प्रजनन कार्य अप्रशिक्षित लोगों द्वारा कराया जाता है जिसके कारण जच्चा एवं बच्चा दोनों की मृत्युदर क्षेत्र में अधिक होती है। अतः अध्ययन क्षेत्र की उपरोक्त कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 1958-59 से आज तक अनेकों स्वास्थ्य कार्यकमों के तहत कई मातृत्व एवं शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित किया है। 1980 तक इन केन्द्रों की कुल संख्या 80 थी जो आज बंदकर 185 तक पहुंच चुकी है। क्षेत्र के इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर तो प्रात्विका और प्रशिक्षित नर्रा की व्यवस्था भी है। अध्ययन क्षेत्र के इन स्थापित किया है। अध्ययन की हम सिधा मातृत्व केन्द्रों का नियंत्रण एवं संचालन इलाहाबाद जिला हेडक्वार्टर पर स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों का नियंत्रण एवं संचालन इलाहाबाद जिला हेडक्वार्टर पर स्थित स्वास्थ्य केन्द्र कार्यालय से होता है।

Table: No-6.14

Block – Wise Allopathic Health Facilaties in Trans-Yamuna Rigion of Allahabad District1996-97

|       |                     |              |        | 1330-37 |            |      |         |
|-------|---------------------|--------------|--------|---------|------------|------|---------|
| SL.No | Blocks              | Dispensaries | P.H.Cs | M.C.W   | M.C.W.     | Beds | Doctors |
|       |                     |              |        | Center  | Sub Center |      |         |
| 1.    | Jasara              | 3            | 7      | 3       | 25         | 68   | 17      |
| 2.    | Shankargarh         | 3            | 5      | 3       | 22         | 60   | 14      |
| 3.    | Chaka               | 1            | 4      | 3       | 21         | 25   | 12      |
| 4.    | Karchhana           | 2            | 3      | 3       | 21         | 25   | 12      |
| 5.    | Koandhiara          | 1            | 2      | 2       | 19         | 19   | 9       |
| 6.    | Uruva               | 1            | 3      | 3       | 16         | 56   | 14      |
| 7.    | Meja                | 1            | 3      | 3       | 22         | 50   | 14      |
| 8.    | Koroan              | 2            | 3      | 3       | 20         | 60   | 16      |
| 9.    | Monda               | 1            | 5      | 3       | 22         | 56   | 14      |
|       | Study Area<br>Total | 15           | 35     | 26      | 185        | -    | 120     |

Source:-The District Statiatical Bulletion-Allahabad 1996-97. And C.M.O office Allahabad. U.P.

### परिवार िल्लोक्ट केन्द्र :-

पिछले कुछ दशकों के दौरान जनसंख्या विस्फोट हम सभी की गंभीर समस्या हो गई है जिसका कारण नियंत्रण की कमी रहा है। इस जनसंख्या वृद्धि से सभी विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है। इसिलए पूरे अध्ययन क्षेत्र में इस जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन कार्यकमों का आयोजन किया गया। इन परिवार नियोजन कार्यकमों को सभी ख्लाकों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बद्ध करके चलाया ना रहा है।

Block Wise Ayurvedic And Homeopathic Health Facilities in Trans-Yamuna Rigion of

Table: No-6.15

Allahabad District-1996-97 Ayurvedic Homeopathic Vo **Blocks Dispensaries Doctors Beds Doctors** Dispensaries **Beds** Jasara 14 Shankargha rh Chaka 2 3 3 10 3 3 4 2 2 Karchhana 24 Koundhiara 5 1 1 1 Uruva 1 9 3 Meja 2 Koroan 1 5 1 Monda 1 3 1 -15 76 19 13 Study Area 17 Total

Source:-The District Statistical Bulletion- Allahabad 1996-97 And C.M.O. office Allahabad U.P.

# आयर्वेदिक एवं होमियोपेथिक स्वास्थ्य सुविधाएं :-

अध्ययन क्षेत्र में आयुर्वेदिक एवं होमियोपैथिक स्वास्थ्य सुविधाएं अल्प संख्या में उपलब्ध हैं। (तालिका ६.१५ और मानचित्र ६.७ ए बी) सरकारी आंकड़े के अनुसार 17 औषधालय 76 मरीन शय्या एवं 19 डाक्टर आयुर्वेदिक चिकित्सा में हे जबकि होमियोपैथिक चिकित्सा में 14 औषधालय, 15 डाक्टर तो हैं लेकिन एक भी मरीज शय्या की व्यवस्था नहीं है। सरकारी आंकड़े के अनुसार इन सुविधाओं का रिकार्ड है लेकिन वास्तव में इनकी संख्या नगण्य है जो वास्तविकता के विपरीत है। आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या की दृष्टि से नसरा (4) व्लाक उच्चतम स्थान पर है नबिक चाका (3) करछना (3) द्वितीय स्थान पर एवं निम्नतम स्थान पर एक-एक औषधालयों के साथ माण्डा, कोरांव एवं कौधियारा ब्लाक हैं। मरीज शय्या में करछना (24) उच्चतम स्थान पर है जबकि नसरा (14) द्वितीय स्थान पर एवं कौंधियारा (5) कोरांव (5) आदि ब्लाक हैं एवं माण्डा (1) निम्नतम स्थान पर है। आयुर्वेदिक डाक्टरों की संख्या की दृष्टि से नसरा ब्लाक (5) सर्वोच्च स्थान पर है नबिक करछना (4) चाका-मेजा (3) द्वितीय एवं शंकरगढ़, कौधियारा, कोरांव प्रत्येक एक डाक्टर के साथ निम्नतम स्थान पर हैं। होमियोपैर्धिक चिकित्सालयों के सन्दर्भ में 5 औषघालयों के साथ शंकरगढ़ व्लाक सर्वोच्च स्थान पर एवं नसरा (3) द्वितीय स्थान पर है नबिक एक औषघालय के साथ उद्धवा व्हाक विम्न श्रेणी पर रिथत है। होमियोपेथी में मरीण शय्या की क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है नबिक 5 डाक्टरों के साथ शंकरगढ़ उच्च स्थान पर एवं एक डाक्टर के साथ उद्ध्वा निम्न स्थान पर है। (तालिका 6.15) सम्पूर्ण क्षेत्रावलोकन से स्पष्ट है कि होमियोपेथी स्वास्थ्य सुविधाएं असमान रूप से फेली है क्योंकि न्यादातर ब्लाकों में इसकी सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं। परिणामस्वरूप होमियोपेथिक स्वास्थ्य सुविधा निराको लोग सस्ती होने के कारण वरीयता देते हैं वह उन्हें आसानी से नहीं गिलती है। अतः अध्ययन क्षेत्र में अनेकों होमियोपेथिक औषधालय खोले नाने की आवश्यकता है।

Table: No-6.16

Health Center in Trans - Yamuna Region of Allahabad District-1996-97

| Sl.No | Blocks    | Cummunit  | Primary   | Female    | New        | Additional Primary Health         |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|
|       |           | y Health  | Health    | Hospital  | Primary    | Centres                           |
|       |           | Centres   | Centres   | S         | Health     |                                   |
|       |           |           |           |           | Centres    |                                   |
| (1)   | (2)       | (3)       | (4)       | (5)       | (6)        | (7)                               |
| -     | -         | -         | -         | •         | -          | -                                 |
| 1.    | Karchhana | Karchhana | Karchhana | Baroav,   | Baroav     | Karchhana, Bardaha, Sonai,        |
|       |           |           |           | Karchha   | Birpur     | Rokari, Baroav, Bharckhara,       |
|       |           |           |           | na        |            | Dharvara, Birpur, Chaldoly,       |
|       |           |           |           |           |            | Devarikala, Khai, Palasa,         |
|       |           |           |           |           |            | Basahi, Ghoradeeh,                |
|       |           |           |           |           |            | Jagdishpur, Deeha, Bandi,         |
|       |           |           |           |           |            | Mugari, Rampur, Kareha,           |
|       |           |           |           |           |            | Ghatava,                          |
| 2.    | Chaka     | Chaka     | Chaka     | -         | Bagbana    | Chaka, Dabhavan, Madoaka,         |
|       |           |           |           |           |            | Chackgareebdas,Imilia,Basvar      |
|       |           |           |           |           |            | a,Bagbana,Danupur,Ubhari,         |
|       |           |           |           |           |            | Hathigan, Valapur,                |
|       |           |           |           |           |            | Chakbabura, Mahuari, Masika,      |
|       |           |           |           |           |            | Lavaien, Neebi, Sarangapur,       |
|       |           |           |           |           |            | Purva, Khasan,                    |
| 3.    | Kondhiara | Kondhiara | Kondhiara | Karma     | Karma      | Kondhiara, Amba, Devra,           |
|       |           |           |           |           |            | Poari, Pipraha, Khiri, Nirodha,   |
|       |           |           |           |           |            | Belsara, Baribajahia, Bargohana   |
|       |           |           |           |           |            | ,Khurd, Karma, Noagava,           |
|       |           |           |           |           |            | Akora, Nachana, Piri, Kukuri,     |
|       |           |           |           |           |            | Chakdhan, Mahishyamdhas,          |
|       |           |           |           |           |            | Mavaeya.                          |
| 4.    | Jasara    | Jasara    | Jasara    | Jaribajar | Jaribajar, | Jasara, Iradatganj, Ghoorpur,     |
|       |           |           |           |           | Bara,      | Bhita, Birval, Sedhvar, Chillagoa |
|       |           |           |           |           | Devra,     | vhani, Godia, Manipur, Belamun    |

|    |             |             |           |         | Ghoorpur     | di, Kanti, Jari(1), Jari(II),     |
|----|-------------|-------------|-----------|---------|--------------|-----------------------------------|
|    |             |             | :         |         |              | Khunjhi, Lotar, Chandi, Kuri,     |
|    |             |             |           |         |              | Rera, Pandar, Pachkhara, Tatarg   |
|    |             |             |           |         |              | anj, Bara(1), Bara(II), Chamu,    |
|    |             |             |           |         |              | Parvojabad                        |
| 5. | Shankargarh | Shankargarh | Shankarga | Shankar | Bhatpurra    | Shankargarh, Amgodar, Navarih     |
|    |             | 1           | rh        | garh    | (Lalapur),   | auparhar,Bhadivara,Jorvat,Kal     |
|    |             | ,           |           |         | Naribari     | yanpur,Bhagdeva,Joohi,Pateln      |
|    |             |             |           |         |              | agar, Ausa, Naribari, Sarbvansah  |
|    |             |             |           |         |              | ani,Devara,Jamkhori,Bharatna      |
|    |             |             |           |         | ,            | ger,Lohgara,Sunderpur,Dhara,      |
|    |             |             |           |         |              | Baghala, Pandua, Imiliyatatarha   |
|    |             |             |           |         |              | r,Basahara-uparhar,               |
| 6. | Meja        | Meja        | Meja      | -       | Laltara, Ita | Meja(I),Meja(II),Bhatoti,Loote    |
|    |             |             |           |         | vakala,Ko    | r, Jankiganj, Lotadh, Nevariha, G |
|    |             |             |           |         | hdarghat,    | unai,Kurkakala,Kohdarghat,Sa      |
|    |             |             |           |         |              | hpur, Hargarh, Bhaiya,Pathara,    |
|    |             |             |           |         |              | Suhas, Dehran, sujani,            |
|    |             |             |           |         |              | Sinadhikala, Vaelpatti,           |
|    |             |             |           |         |              | Piproan, Sirhar, Khuta,           |
| 7. | Monda       | Monda       | Monda     | Bharatg | Mahevaka     | ,Raipura,Paranipur,Jera,Auta,     |
|    |             |             |           | anj     | la,Karevar   | Munai, Shivpura, Imiliyakala,     |
|    |             |             |           |         | ,Dohatha     |                                   |
| 8. | Uruva       | Ramnagar,   | Ramnagar  | Sirsa   | Sirsa, Shuk  | Ramnager, Misharpur, Pakari, H    |
|    |             |             |           |         | ulpur,Chil   | uhriya, Shukulpur Uruva, S        |
|    |             |             |           |         | bila         | irasa, Bedouli, Kodholi,          |
|    |             |             |           |         |              | Bisorakala,                       |
| 9. | Koroan      | Koraon      | Koroan    | Koroan  | Barokhar,    | Ramgarh, Ayodhya, Siki, Pathart   |
|    |             |             |           |         | Ramgarhd     | al,Devghat,Bhoahasi,Pawari,       |
|    |             |             |           |         | aiya,Khiri,  | Leriari, khiri, Barocha, Pasana,  |
|    |             |             |           |         | Leriari,     | Chandi, Taigakala, Gadha,         |
|    |             |             |           |         |              | Khajuri,Saji,Baranpur,Rampur      |
|    |             |             |           |         |              | kala,Murlipur,                    |

# स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रमुख समस्याएं :-

इस अध्ययन क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का इतना बड़ा जाल होने के बावजूद यह क्षेत्र कुछ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समस्याओं से घिरा है में समस्याएं निम्नवत् देखी जा सकती हैं -

- 1. स्वास्थ्य सुविधाओं में अवस्थितिक अन्तराल।
- 2. चिकित्सा एवं औषधालय जैसी स्थापित सुविधाओं की संरचना और कियात्मकता का खराब दशा में होना।
- 3. डाक्टर नर्स एवं प्रसाविकाओं की अपर्याप्तता।
- 4. आपरेशन कक्ष, पैथालाजिकल टेस्ट, एक्स-रे एवं पर्याप्त निर्धन सुविधाओं की कुमी।

- 5. बराबर सफाई और स्वास्थ्यकर स्विधाओं की कमी।
- 6. आधारमूत सुविधाएं जैसे- भवन, वार्ड्स, शय्या, उर्जा आपूर्ति, पानी आपूर्ति, आपरेटर्स इत्यादि की कमी।
- 7. आवश्यक दवाओं और इंग्स की बराबर अनुपलक्षता एवं अपर्याप्तता।
- 8. एम.सी.डबलू.सी. और परिवार नियोजन सुविधाओं की कमी।
- 9. हैजा, सर्पदंश, जलने, दुर्घटना, बच्चा जनन आदि आकरिमक केशों के लिए व्यवस्था / प्रावंधान का न होना।
- 10. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के पथ्यों में बराबर पोषक तत्वों की कमी।
- 11. जिले के अन्य अस्पतालों में रथानान्तरण के लिए एम्बूलेन्सों की कमी।
- 12. ज्यादातर चिकित्सालयों एवं औषधालयों में मेडिकल स्टाफ द्वारा ध्यानपूर्वक लगाव एवं सहानुभूति, कर्तब्यपरायणता की कमी।
- 13. उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशक, प्रबन्धन एवं नियंत्रण में कमी।
- 14. ग्रामीण क्षेत्रों एवं मिलन बिस्तयों में रहने वाले ज्यादातर गरीब एवं दबे कूचले लोगों के लिए चैरिटेबूल चिकित्सा सुविधाओं की कमी।

#### Table: No-6.17 (A)

#### Central Norms of Health Facilities

| SL.No | Functionary Sarvice Center   | Norms                                     |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.    | Trained Birth Attendent(Dai) | One,Per Village                           |
| 2.    | Village Health Guide         | One, Per 1000 Population                  |
| 3.    | Sub Center                   | One, Per 5000 Population                  |
| 4.    | Primary Health Center        | One, per 30000 Population                 |
| 5.    | Community Center             | One,Per 1,20,000 Population               |
| 6.    | The Hospital Bed             | Population Ratio=0.74 Per 1000 Population |

(B)

# Proposed Location for Various Health Facilities in Trans-Yamuna Region of Allahabad district.

| SL.No | Health Facilities              | Proposed Centres (Number in Br)                                                                                  |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Sub centres Or Midwife centres | Meja(9), Monda(8), Uruva(6), Koroan(10), Karchhana(6),                                                           |
|       |                                | Chaka(4), Koundhiara(5), Jasara(9), Shankargarh(11),                                                             |
| 2.    | Addititional Primary Health    | Meja(4), Monda(6), Jasara(5), Shankargarh(7), Koundhiar                                                          |
|       | Centres                        | a(5), Koroan(9), Uruva(3), Karchhana(4), Chaka(3),                                                               |
| 3.    | Primary Health centres         | Uruva,Khiri,Chilbila,Manpur,Jari,                                                                                |
| 4.    | Community Health Centres       | Bharatganj, Sirsa,                                                                                               |
| 5.    | M.C.W.C And Family Planning    | Manpur, Chillagoahani, Pandua, Pratappur, Sarangapur, Ba                                                         |
|       | Centres                        | roan, Uruva, Mahuli, Saji, Rampurkalan, Dohatha,                                                                 |
| 6.    | Homeopathic Medical Centres    | Sarangapur, Shukulpur, Meja, Monda, Ramnagar, Koaroan, Jasara, Devera, Baroan, Pandua, Lalapur, Barokhar, Koandh |
|       |                                | iara,                                                                                                            |

# स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्थानिक नियोजन :-

अध्ययन की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्थानिक नियोजन का प्रस्ताव इन उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखकर और समस्यायस्त क्षेत्रों की पहचान करके किया गया है। क्षेत्र के विभिन्न भागों में यह नियोजन मुक्ष्य छः प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रस्तावित अविश्वित के अनुसार किया गया है। 'मानवित्र 6.10' अतः स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रस्तावित रिशति के स्थानिक नियोजन को एक ठोस आकार देने के लिए सन्दर्भित एवं प्रभावकारी सुझाय दिए गए हैं। इन प्रस्तावित सुविधाओं को मानवित्र 6.10 में दर्शाया गया है। स्वास्थ्य के राष्ट्रीय मानकों और वांछित समस्यात्मक क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखकर ही प्रस्तावित स्वास्थ्य सुविधाओं की अविश्वित के लिए केन्द्रों की संस्तुति की गई है। अतः अध्ययन क्षेत्र में स्थानिक नियोजन को एक ठोस आधार देने और स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी सुझाव नीचे दिए जा रहे हैं-

- स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों की पूर्ति के लिए तालिका संख्या 6.
   एवं मानचित्र संख्या 6.10 में दिखाए गए संस्तुत सीासनों पर अनेक प्रकार एवं स्तरों के नए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा केन्द्रों को स्थापित किया जाना चाहिए।
- 2. स्थापित अरुपताओं एवं औषधालयों से प्रदत्त सुविधाओं की खराब दशाओं का सुधार सम्बिधित विभाग एवं सरकारी मंत्रालय को यथा सम्भव शीघातिशीघ दूर करना चाहिए।
- 3. मरीनों की बराबर देखभाल के लिए प्रत्येक केन्द्र पर उचित संख्या में डाक्टर, नर्स और प्रसाविकाओं की व्यवस्था होनी चाहिए।
- 4. समस्यात्मक क्षेत्रों में नए आपरेशन कक्षों, पैथलाजी, प्रयोगशाला, एक्स-रे केन्द्र इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- 5. विशेषकर ग्रामीण एवं मिलन बिस्तयों में लोगों के स्वास्थ्य एवं अच्छे नीवन स्तर के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
- 6. अनेक प्रकार की बीमारियों एवं स्वास्थ्य समस्याओं के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं, वर्तमान में स्थापित एवं प्रस्तावित केन्द्रों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- 7. आवश्यक दवाइयों और ड्रम्स चिकित्सालयों एवं औषधालयों में प्रचुर मात्रा में रखी जानी चाहिए। साथ ही दवाओं की चोर बानारी रोकी नानी चाहिए।
- 8. एम.सी.डबलू.सी. और परिवार नियोजन सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में प्रदान की जानी चाहिए जिससे वे वहां बहुत जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।
- 9. आकरिमक मरीजौं को भर्ती करने की विशेषकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त एवं सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए।

- 10. सम्बिन्धत सरकार, संस्थाएं एवं विभागों को ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों को उत्साहित करना चाहिए कि वे सन्तुलित एवं पौष्टिक आहार लें तथा साथ ही उनको यह भी सुझाव दें कि वे अपनी निजी जरूरत की पौष्टिक खाध वस्तुएं स्वयं उत्पादित करें।
- 11. गंभीर गरीनों की देखभाल के लिए अथवा उनको बड़े चिकित्सालयों में सीानान्तरण के लिए यातायात की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।
- 12. पिकित्सा स्टाफ' को कड़ाई पूर्वक धिकित्सा आचार संहिता का पालन करना चाहिए और बीमारों से सहानुभूति रखरानी चाहिए तथा उन्हें सम्बन्धित चिकित्सा कार्य में पर्याप्त प्रशिक्षित होना चाहिए।
- 13. लोगों को पर्याप्त सेवा देने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रभावी परीक्षणों, नियंत्रणें, पर्याप्त प्रबन्धन एवं निर्देशन देते रहना चाहिए। इसकी सुनिश्चितता सभी स्तरों पर होनी चाहिए।
- 14. समाज के ज्यादातर ग्रामीण और मिलन बस्ती क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और निम्न वर्ग के लोग इन चिकित्सा सुविधाओं की उच्च कीगतों के कारण लाभ नहीं उठा पाते। अतः इस तरह के लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं एवं सरकार द्वारा निः शुक्क चिकित्सा केन्द्र खोले जाने चाहिए।

### सारांश

यामीण क्षेत्र अनेक प्रकार की शैक्षिक एवं स्वास्थ्य समस्याओं का सागना करते रहते हैं जिनका विवेधन िष्ठले पृष्ठों में िक्ष्या जा चुका हैं वे अपने आप नियंत्रित नहीं होंगीं बिन्क उपर संस्तुत किये गये स्वास्थ्य सेवा विकास हेतु स्थानिक नियोजन के आधार पर सम्बन्धित सरकारी तन्त्र एवं विभागों द्वारा इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। स्थानिक योजना में इन विविध स्वास्थ्य एवं शैक्षिक समस्याओं का हल प्रस्तुत किया गया है और अनेकों प्रस्तावित सुविधाओं की बराबर अवस्थिति वांछित स्थानिक नियोजन में दी गई है। अगर इन योजनाओं और सुझावों का सही कियान्वयन किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की ज्यादातर शैक्षिक एवं स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त हो जाएंगीं तथा ग्रामीण क्षेत्र की मानव संसाधन को आधिकाधिक उत्पादक बनाकर उनकी शक्ति एवं क्षमता का पूर्ण लाभ राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास में किया जा सकता है।

#### REFERENCES

- 1. Mishra, B.N. 1989: Spatical Analysis of Socio-economic facilities for Integrated Rural Development in the Mountain: A study from Garhwal Himalaya, in 'Rural Development in India-Basic Issues & Dimensions, Mishra, B.N. (ed.) Sharada Pustak Bhawan, University Road, Allahabad P.169.
- 2. Approach Paper Fifth Plan (1974-79)
- 3. Sen, L.K. and others.
- 4. Ibid.
- 5. Majoomdar, R.C. and Others An Advanced History of India -Page.71.
- 6. Kalla, S.C. Terakota Feagars from Koshambi Page. 38.
- 7. Sir. W. Hanter, Report of Indian Education Commission of 1882. Page.73.
- 8. Joshi Smt. Ishabasanti (Ed.) Uttar Pradesh District Gazetteers, Allahabad Page.164.
- 9. India, 1997. A Reference Annual (Ed.) Research and Reference Division, Ministry of Information and Broadcasting (Govt. of India) P.200.
- Economic Survey of India, 1996-97. Ministry of Finance (Economic Division), Govt. of India – P.73.
- 11. V. Ratan, 1984: Handbook of Preventive and Social Medicine, Jaypee Brothers, Medical Publishers, New Delhi, P.33.
- 12. India, 1997. A Reference Annual, Op. Cit. P.200.
- 13. Mishra, B.N. 1989: Spatical Analysis of Socio-economic facilities for Integrated Rural Development in the Mountain: A study from Garhwal Himalaya, in 'Rural Development in India-Basic Issues & Dimensions, Mishra, B.N. (ed.) Sharada Pustak Bhawan, University Road, Allahabad P.169.
- 14. Approach Paper Fifth Plan (1974-79)
- 15. Sen. L.K. and others.
- 16 Thid
- 17. Majoomdar, R.C. and Others An Advanced History of India -Page.71.
- 18. Kalla, S.C. Terakota Feagars from Koshambi Page. 38.
- 19. Sir. W. Hanter, Report of Indian Education Commission of 1882. Page.73.
- 20. Joshi Smt. Ishabasanti (Ed.) Uttar Pradesh District Gazetteers, Allahabad Page. 164.
- 21. India, 1997. A Reference Annual (Ed.) Research and Reference Division, Ministry of Information and Broadcasting (Govt. of India) P.200.
- 22. Economic Survey of India, 1996-97. Ministry of Finance (Economic Division), Govt. of India P.73.
- 23. V. Ratan, 1984: Handbook of Preventive and Social Medicine, Jaypee Brothers, Medical Publishers, New Delhi, P.33.
- 24. India, 1997. A Reference Annual, Op. Cit. P.200.

### अध्याय - ७

# सारांश एवं निष्कर्ष

### सारांश

इलाहाबाद जिले के यमुना पार प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्थानिक नियोनन का अध्ययन अनेक दृष्टिकोण से प्रादेशिक विकास में सार्थक भूमिका निमाता है। क्षेत्र के सामाजिक निर्माण, उघोग, कृषि आदि के विकास पर जोर देने वाले सेवा केन्द्रों की स्थानीय कियालमक विशेषताओं का अध्ययन अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं को प्रकट करने के लिए हुआ है। क्षेत्र के कुछ सेवा केन्द्रों पर अनेक सामाजिक-आर्थिक सेवाओं का अनियमित एकत्रीकरण तथा यातायातीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा सामाजिक-आर्थिक अन्तराल पैदा हुआ है जिसकी वजह से असेवित क्षेत्रों की एक विशाल मानव शिवत का और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का बराबर उपयोग उत्पादक क्षेत्रों में नहीं हो पाता है। परिणामतः शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों से अत्याधिक समृद्ध हो गए हैं। तथापि क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्थानिक नियोजन का अध्ययन प्रादेशिक कृषि, उद्योग और सामाजिक सुविधाओं जैसे-शिक्षा-स्वास्थ्य के विकास में सेवा केन्द्रों की बहुत बड़ी भूमिका और सार्थकता है।

यद्यपि शोध प्रबन्ध के उद्देश्य में अनेक कार्यों नैसे- साहित्यिक परामर्श के लिए पुस्तकालय, तत्थ्यात्मक खोज के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण और प्रयोगशाला शोध आदि से सम्बन्धित होने के कारण सुविधापूर्वक सम्पन्न हो गए हैं। इस अध्याय को सिमलित कर शोध प्रबन्ध कुल सात अध्यायों में विभाजित है जिनके तहत समस्यात्मक प्रश्नों का हल विभिन्न पहलुओं से किया गया है नबिक यह अध्याय शोध प्रबन्ध के किसी महत्वपूर्ण भाग का सघन अध्ययन नहीं करता है फिर भी यह छः अध्यायों के सारांश एवं उपसंहार का विवेचन प्रस्तुत करता है।

प्रथम अध्याय विभिन्न पहनुओं से शोध समस्याओं का संकल्पनात्मक विश्लेषण करता है। इस अध्याय में प्रश्नगत् समस्याओं पर सेव्हान्तिक पृष्ठीपूमि से संक्षिप्त परिचर्चा और विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक रिथिति के सन्दर्भ में अध्ययन किया गया है। विभिन्न प्रकार के प्रदेशों नेसे- आकारनक प्रदेश, कार्यात्मक प्रदेश, नियोजन प्रदेश, समस्यात्मक प्रदेश इत्यादि का विश्लोषणात्मक विवरण और विविध विशेषताओं से युक्त प्रदेशों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। विविध नियोजनों एवं

विकासात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रदेशों का तुलनात्मक उपयोग किया गया है।

केन्द्रीय स्थल अध्ययनों का एक संक्षिप्त सारांश निसकी शुरुआत 1933 में 'डब्लू किस्टालर' द्वारा 'केन्द्रीय स्थल सिद्धान्त' से हुई थी और बाद में इसका अनुकरण पेरीवस और बोड बिले का 'विकास धुय सिद्धान्त', हैंगर रशेना का 'प्रसरण सिद्धान्त', हरीगैन और भिडिन का संचार और विकास सिद्धान्त, प्रो. आर.पी.मिश्रा का 'विकास बिन्दु सिद्धान्त' आदि का भी विश्लेषण किया गया है। इन विद्धानों के प्रयासों के माध्यम से ही सेवा केन्द्र संकल्पना प्रादेशिक विकास एवं नियोजन की वैज्ञानिक एवं विश्व स्तरीय प्रतिदर्श बन सका। सेवा केन्द्रों का संगठित पदानुकम तथा उनके मध्य क्षेतिज सम्बद्ध वस्तु, व्यित एवं सेवाओं हेतु एक कुशल एवं प्रभावी श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं जिससे विकास सम्बन्धी विविध सामानिक आर्थिक किया कलापों का विकेन्द्रीकरण एवं नवाचारों का प्रसरण किया जा सकता है अतः सेवा केन्द्र प्रतिदर्श किसी प्रदेश में केन्द्रों की न्यूनतम संख्या के माध्यम से विविध सामानिक आर्थिक सेवाओं के प्रभावी विकेन्द्रीकरण हेतु एक सन्तुलित स्थानिक एवं कार्यातमक ढांचा प्रस्तुत करता है। साथ ही यह अविकरित एवं विकासशील वेशों में विकास नियोजन प्रक्रिया को तीबतर करने में भी सहयोग करता है।

संकल्पना और नियोजन के प्रकार तथा प्रादेशिक वियोजन और प्रादेशिक विकास के लिए राष्टीय नियोजन की संकल्पना भी इसमें समाहित है। राष्टीय विकास के लिए नियोजनों तथा ग्रामीण विकास के लिए रण नीतियों और विविध स्वीकृत उपागमों को भी इस अध्याय में विवेधित किया गया है। अध्याय के अन्त में प्रश्नगत समस्याओं तथा उसके उद्देश्यों का विस्तृत विवेचन किया गया है तथा अध्ययन की प्रमुख परिकल्पनाओं को भी सूचीबद्ध किया गया है।

द्वितीय अध्याय में आन्तरिक भौतिक तत्वों, ननसंख्या और अधिवासों का सुविस्तृत विवेचन है। यमुना पार प्रदेश  $81^{\circ}$   $29^{\circ}$  पूर्व से  $82^{\circ}$   $19^{\circ}$   $30^{\circ}$  पूर्व देशान्तर और  $25^{\circ}$   $25^{\circ}$   $40^{\circ}$  उत्तरी अक्षांशों से  $24^{\circ}$   $41^{\circ}$   $15^{\circ}$  उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है निसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2999 वर्ग कि.मी. है। भूगिर्भत दुष्टिकोण से यह क्षेत्र रीवां कगार से अलग होता हुआ गंगा यमुना मैदान का अवसादित भाग है। अध्ययन क्षेत्र की जलवायु उष्ण किलंधिय मानसून प्रकार की है निसमें गर्मी, जाड़ा और वर्षा ऋतुए पायी नाती हैं। इस निर्देश मौसमी दशाओं के कारण अध्ययन क्षेत्र में तीन प्रमुख फसलें नैसे- रवी, खरीफ, नायद उगाई नाती हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी मुख्यतः छः प्रकार- गंगा खादर, नवीन नलोढ़, गंगा समतली, यमुना उच्च भूमि, यमुना समतली, भारी फाली जलोढ़ गिट्टी आदि हैं। इस क्षेत्र की प्राकृतिक चनस्पित उष्ण फटिबंधीय फाली जलोढ़ गिट्टी आदि हैं। इस क्षेत्र की प्राकृतिक चनस्पित उष्ण फटिबंधीय

मानसूनी पतझड़ है जिसमें महुआ, आम, नीम, नामुन, गूलर, पीपल आदि पृक्ष पाए नाते हैं।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसंख्या 1237709 है। क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ देखने से स्पष्ट होता है कि 1901 से 1921 के बीच जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही एवं 1921 रो 1941 तक जनसंख्या मन्द गति से हुई जबकि 1941 से आज तक जनसंख्या काफी तीब गति से बद्धी है। सम्पूर्ण क्षेत्र का औसत गणितीय धनत्व 381 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है तथा चाका विकास खण्ड का जन घनत्व सर्वाधिक 921 व्यक्ति है। क्षेत्र का औसत कृषि घनत्व ४६४ व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० का है। चाका ब्लाक का कृषि घनत्व सर्वाधिक 1183 व्यवित प्रति वर्ग कि० मी० है।सम्पूर्ण क्षेत्र का लिंगानुपात 873 महिला/1000 पुरूष है। सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या में 53.39 प्रतिशत पुरुष एवं 46.61 प्रतिशत महिलाएं हैं। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र की साक्षरता 28.86 प्रतिशत है जिसमें 81.07 प्रतिशत पुरूष एवं 18.93 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। उखवा क्षेत्र का सर्वाधिक शिक्षित विकास खण्ड है। क्षेत्र में दोनों प्रकार -ग्रामीण एवं कस्बाई अधिवास पाया नाता है। क्षेत्र में कुल गांवों की संख्या 1342 है जिसमें बसे हुए गांव 1202 एवं 140 केवल राजरूव गांव हैं। अधिवास प्रतिखप प्रमुख तीन संघन, अर्द्ध-संघन एवं बिखरे प्रकार का है। ग्रामीण इलाके में तो ज्यादातर घर कच्चे बने हैं जबकि करबाई इलाके- कंकड़, पत्थर, आदि से बने पक्के भवन हैं।

शोध प्रबन्ध का तृतीय अध्याय गुच्छित प्रदेशों, सेवा केन्द्रों की संकल्पना का परिचय कराता है और साथ ही इसमें केन्द्रा प्रसारित और केन्द्राभिसारी बलों की परिचर्चा की गई है जिसमें सेवा केन्द्र और उसके रोवित क्षेत्र अन्तर्सम्बन्धित है। भारत में अनेक विद्वानों द्वारा भी सेवा केन्द्रों के विभिन्न पहलुओं पर विशेष प्रकाश डाला गया है। भूगोल विषय में सेवा केन्द्रों की शैक्षिक एवं व्यावहारिक मान्यताएं हैं। नियोजन इकाइयों की पहचान पर परिचर्या सेवा केन्द्र अध्ययनों की औपचारिक शुरुआत की मान्यता से प्रारम्भ होती है।

इस अध्ययन में नियोजन इकाइयों को पहचानने में आने वाली कुछ व्यावहारिक समस्याएं भी अंकित की गई हैं। केन्द्रीय कार्यों की संकल्पना विश्लेषित की गई है। तथा क्षेत्र के 45 केन्द्रीय कार्य एवं सेवाएं जो पादेशिक जनसंख्या की जीवन शैली और सामान्य उपभोग प्रतिरूप निर्धारित करती है, को औसत न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर तीन विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। औसत न्यूनतम जनसंख्या की सार्थकता 'प्रवेश बिन्दु' और 'संतृप्त बिन्दु' के बीच के माध्य मूल्य से पहचानी गई है। केन्द्रीय कार्यों एवं सेवाओं के अनुक्रमों का निर्धारण सेवा केन्द्रों की सम्बद्धता सूचकांक तथा विभिन्न श्रेणियों के केन्द्रीय कार्यों एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उपभोपताओं की स्थानीय वरीयता और व्यवहारों के एक अनुभवात्मक विश्लेषण द्वारा सुनिश्चित और प्रमाणित हुई है। अनेक श्रेणी के केन्द्रीय कार्यों की सहायता से, उपभोक्ता व्यवहार प्रतिरूप और सम्बद्धता सूचकांक से, तीन कमों के 45 केन्द्रीय कार्यों से अध्ययन क्षेत्र में फुल 26 सेवा केन्द्र निश्चित किए गए हैं। प्रथम कम का सेवा केन्द्र केवल एक 'नैनी' है जो एक बड़ा शहरी क्षेत्र है। द्वितीय कम के कुल पांच सेवा केन्द्र हैं जबकि तृतीय कम में कुल 26 सेवा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। इन सभी सेवा केन्द्रों को यमुना पार प्रदेश के मानचित्र में भी दर्शाया गया है।

रीवा क्षेत्र की परिचर्या रीवा क्षेत्रों के रीद्धाितक जाल रो जुड़ी हुई है। अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के सेवा केन्द्रों के सेवा क्षेत्र का निर्धारण उपभोक्ताओं की स्थानिक वरीयता और 'अलगाव बिन्दु' सूत्र के आधार पर किया गया है। तथापि केन्द्रीयता की संकल्पना और नियोनन प्रदेश के सदृश सेवा केन्द्रों की उपयुक्तता और प्रासंगिकता भी विश्लेषित और विवेधित की गई है। अन्ततोगत्वा अध्ययन क्षेत्र में नियोनन प्रदेश की तरह सेवा केन्द्रों के सेवा क्षेत्र प्रयोग का व्यावहारिक आशय मूल्यांकित और परिकल्पित किया गया है। इससे यह सारांश निकला कि विविध कमों के सेवा केन्द्रों का सेवा क्षेत्र एक कार्यात्मक प्रणाली देगा निसका प्रयोग अध्ययन क्षेत्र के विकास एव वृद्धि के लिए और अनेक सामानिक-आर्थिक किया कलापों के अवरिथतिक नियोजन के लिए हो सकता है।

चौथा अध्याय अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास विश्लेषण के लिए समिरित है साथ ही कृषि विकास के स्थानिक नियोजन में सेवा केन्द्रों की भूमिका दर्शायी गई है। अतः इस अध्याय का परिचय एक प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका पर जोर देता है। इसमें कृषि क्षेत्र की बदलती हुई प्रकृति का उच्च प्रदर्शन तथा समय और स्थान के अनुसार बदलते हुए भू उपयोग प्रतिरूप का एक तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। यगुना पार के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में 58.69 प्रतिशत भाग 0-2 हेक्टेयर के अन्तर्गत आता है। रबी और खरीफ कृषि प्रतिरूप एक जटिल जीविका निर्वाह कृषि प्रतिरूप दिखाता है। खरीफ फरालों का बुआई और मूल्य अधिकतम होता है। क्षेत्र के कुल फराली क्षेत्र का 41.8 प्रतिशत भाग पर खरीफ फरालें बोयी जाती हैं। धान अध्ययन क्षेत्र की सबसे अधिक पानी चाहने वाली फराल है जिसका कुल क्षेत्रफल 78243 हेक्टेयर है। धान में अध्ययन क्षेत्र का मेना विकास रक्षण्ड 11568 हेक्टेयर के साथ प्रथम स्थान पर है।

रबी फसल चक को एक अलग दशा में तागमान और जल की आवश्यकता होती है। अध्ययन क्षेत्र के कुल फसली क्षेत्र का 57.8 प्रतिशत भाग रबी फसलों के अन्तर्गत आता है। गेहूं इस मौसम की मुख्य फसल है। कोरांव ब्लाक (25736 हेक्टेयर) गेहूं के क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर है। अध्ययन क्षेत्र में नहरों, प्राइवेट एवं सरकारी ट्युबवेलों एवं पम्प सेटों, तालाब आदि साधनों द्वारा सिंचाई की नाती है। क्षेत्र में सम्पूर्ण बोये गये क्षेत्र का 52.36 प्रतिशत

सिंचित क्षेत्र है। नहर, सरकारी एवं प्राइवेट ट्यूबवेलों द्वारा सम्पूर्ण सिंचित भाग का 95 प्रतिशत सिंचाई की नाती है। अध्ययन क्षेत्र में न्यादातर सामान्य कृषक अपने पुराने रखे हुए अपरिष्कृत बीन का प्रयोग करते हैं नबिक बड़े एवं शिक्षित कृषक उन्नतशील बीनों का प्रयोग करते हैं। क्षेत्र में कृतिम कृषि यन्त्रों और औनारों का प्रयोग केवल विशिष्ट वर्ग के कृषकों द्वारा किया नाता है। कृषकों का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी लकड़ी के हल और पाटे का प्रयोग करते हैं नबिक बड़े कृषक दैक्टरों का प्रयोग करने हैं।

शस्य संकेन्द्रण और शस्य विकेन्दीकरण का विश्लेषण अध्ययन क्षेत्र के कुल 9 ब्लाकों में विभिन्न फसलों के स्थानिक प्रभाव क्षेत्र को प्रक्षेपण बनाकर किया गया है। शस्य गहनता शुद्ध बोये गये क्षेत्र और कुल बोये गए क्षेत्र के बीच औसत निर्धारित करता है और साथ ही एक फसली क्षेत्र और द्विफसली क्षेत्र का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। शस्य गहनता का कालिक विचलन भी सारणीबद्ध किया गया है और अन्त में कृषि विकास में सेवा केन्द्रों की भूमिका और कृषि विकास के लिए सुझावों की परिचर्चा और प्रस्ताव के साथ विविध विकास लागतों की अवस्थित के लिए विभन्न कम के सेवा केन्द्र

पांचवां अध्याय अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु स्थानिक नियानन में उद्योगों की भूमिका और सार्थकता की परिचर्चा से शुरू होकर औद्योगिक विकास का विश्लेषण तक दिखाता है। यमुना पार प्रदेश में अद्योगिक विकास के लिए सम्भाव्यता का आकलन और विश्लेषण तीन आधारों- जैसे औद्योगिक संसाधन, औद्योगिक बाह्य संरचनात्मक सहायता और औद्योगिक विकास के लिए संकेन्द्रण पर किया गया है। अध्ययन क्षेत्र विविध प्रकार के संसाधनों जैसे- मशीनरी, बालू, इंट, मिट्टी, वनस्पति संसाधन, जल संसाधन, कृषि संसाधन, पशुपानन आदि में आन्तरिक रूप से सुदृह है जिससे भविष्य में औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा। यद्यपि क्षेत्र में उद्योगों के बराबर विकास के लिए आवश्यक ठोस बाह्य संरचनात्मक सुविधाओं की कमी है लेकिन वर्तमान में बाह्य सुविधाओं के जाल को बढ़ाया जा रहा है जिसरो कि भविष्य में आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक विकास को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा सरकार के अनेकों संस्थान और एजेन्सियां अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन और छूट, वित्तीय सहायता और विकास की विविधता प्रदान करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र की वर्तमान औद्योगिक संरचना का स्थानिक और कालिक प्रतिरूप की परिचर्चा भी विस्तार से की गई है। परिचर्चा में उद्योगों के प्रकार, औद्योगिक इकाइयों की पृष्टि और विकास, पूंजीनियेश और रोजगार स्नन, उद्योगों की संरचना आदि को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में लघु उद्योगों की संख्या लगभग 901 है और क्षेत्र में कुल 14 वृहद उद्योग स्थापित हैं जो ज्यादातर नैनी औद्योगिक आस्थान में स्थापित किए गए हैं। अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक विकास में सेवा केन्द्रों के योगदान की परिचर्चा की गई है और प्रमुख रामस्या भैसे - पूंजी, कच्चा माल, आधारभूत सुविधाओं की कमी तथा क्षेत्रीय कढ़िवादिता, तकनीकी कमी, उच्च उत्पादन लागत आदि से ऐसी समस्याओं की पहचान की गई है निनसे क्षेत्र के निरन्तर औद्योगिक विकास में क्वावर्ट पेदा हो रही है। और अन्त में अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों की भूमिका और औद्योगिक विकास के लिए स्थानिक नियोजन का सुझाव दिया गया है। साथ ही यमुना पार क्षेत्र में कुछ बड़े उद्योगों एवं लागु स्तरीय उद्योगों की पहचान की गई है तथा स्थानिक अवस्थित के उद्देश्य के लिए विभिन्न सेवा केन्द्रों पर स्थान प्रस्तावित किया गया है।

छठा अध्याय यमुना पार क्षेत्र में सामानिक सुविधाओं नेसे - स्वास्थ्य एवं शिक्षा के विकास हेतु स्थानिक नियोजन, अध्ययन में समर्पित है। इस अध्याय की शुरूआत क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं की सार्थकता के संक्षिप्त वर्णन से हुई है। बाद में स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र में स्थापित स्तर और दशाओं का विवेचन, उनका प्रकार, स्थानिक वितरण और वृद्धि एवं प्रमुख समस्याओं पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इन समस्याओं को दूरकरने के लिए तथा सुविधाओं की पूर्ति का प्रबन्ध क्षेत्रीय मांग के अनुरूप करने के लिए स्थानिक नियोजन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं शिक्षा नैसी निल्ल सेवा केन्द्रों में किया गया है। तथा इन सुविधाओं के प्रस्ताव भी विभिन्न सेवा केन्द्रों में किया गया है। तथा इन सुविधाओं के स्थानिक नियोजन को एक ठोस आधार देने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव और संस्तुतियां भी दी गई हैं।

अन्तिम अध्याय पूरे कार्य को एक सारांश प्रस्तुत करता है और साथ ही अध्ययन से उत्पन्न महत्वपूर्ण उपसंहार का चित्रांकन भी किया गया है जिससे सामान्य तौर पर सम्पूर्ण और विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र 'यमुना पार' के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रकिया को गतिवर्थित और पदोन्निति करने के लिए मार्ग दर्शन कर राकें।

### निष्कर्ष

वर्तमान शोध योजना निसका उद्देश्य- 'इलाहाबाद निले के 'यमुना पार प्रदेश' के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्थानिक नियोजन' का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। उवत का समय-विस्तार कुल सात अध्यायों में किया गया है। प्रादेशिक विकास, सेवा केन्द्र और स्थानिक नियोजन से सम्बन्धित अनेक समस्याओं की परिचर्चा प्रथम छः अध्यायों में परिसीमित की गई है। सातवां और अन्तिम अध्याय पूर्ववर्ती छः अध्यायों का केवल सारांश और निष्कर्ष है। सेवा केन्द्र प्रणाली कृषि उद्योग और सामाजिक सुविधा विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह तीनों एक प्रदेश के महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। इन अवयवों का चयन वर्तमान शोध योजना के अन्तर्गत विश्लेषण और परिचर्चा के लिए किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त चार प्रमुख क्षेत्रों के पास अवस्थितिक और स्थानिक परिमाप है जो क्षेत्रीय सेवा प्रणाली से निर्धारित और संचालित होते हैं इसिलए यह संयोजन प्रादेशिक विकास प्रक्रिया में भौगोलिक अध्ययनों की कृत्रिम और संस्थापित धुरी से अत्यिक्षक स्वामाविक है।

अताएव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों नैसे- कृषि उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की उत्पन्न समस्याओं पर गहराई से परिचर्चा अनग-अनग अध्यायों में की गई है और व्यावहारिक स्थानिक योजनाएं और नीति संस्तुति / सुझावों के साथ उनका प्रयोग भी परिचालन स्तर पर तैयार किया गया है। किन्तु अध्ययन क्षेत्र में संस्तुति योजनाओं को वास्तविक कार्यरूप प्रदान करने की आवश्यकता है निससे सम्बन्धित शासकीय विभागों / संस्थानों की सिकय भागीदारी से इसका उद्देश्य पूर्ण हो सके। अन्यथा प्रादेशिक विकास में इन योजनाओं एवं संस्तुतियों का तथा शासकीय संस्थानों एवं विभागों की भागीदारी का कोई मतलब नहीं होगा। अतः अच्छे आशय एवं विचारों से ही यह परिकल्पना वास्तविक एवं ठोस हो सकती है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त चारों क्षेत्रों,- विशेषकर विशेष क्षेत्रों में विकास पक्षों के गतिवर्धन के लिए और सामान्य रूप से सम्पूर्ण यमुनापार में उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए उपरोक्त परिचर्चा की तरह नियोजित सुझाव दिया गया है। योजनाओं को एक व्यावहारिक आकार देने में एक वास्तविक, भौतिक, वित्तीय एवं मानव शिवत संसाधनों की महती आवश्यकता होती है नो सरकारी विभागों एवं एनेन्सियों की सिकय भागीदारी के लिए भी उपयुक्त होगी। यद्यपि विकास नियोजन और प्रचुर विकास में लोगों की भागीदारी से कोई समस्या नहीं है। वे लोग सहर्ष उपलब्ध हैं और विकास कार्यकर्मों में सदैव स्वेच्छापूर्वक उनका सिकय सहयोग होता है। इस प्रकार पूर्व प्रस्तावित योजनाओं के प्रयोग में सरकार की सहयोगशीलता एवं पूर्ण सहमित पूर्व अपेक्षित एवं अपरिहार्य है। अतः यह निश्चित रूप से कहा ना सकता है कि सन्त्रों विचार एवं हृदय से संस्तुति योजनाओं का ही प्रयोग करने पर क्षेत्र

की ज्यादातर सामाजिक-आर्थिक विकास की समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी और अध्ययन क्षेत्र अत्यन्त तीब गति से समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो जाएगा।

यघिष विकास प्रिया एवं नियोनन में लोगों की की भागीदारी कोई समस्या नहीं है वे क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध है तथा विकास कार्यकमों में अपना कियात्मक 'सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः उपरोक्त संस्तुति स्थानिक योजनाओं को कियान्वित करने हेतु सरकारी प्रतिबद्धता एक अनिवार्य धर्त है। यदि संस्तुत योजना पूर्णक्षेण लागू कर दी जाए तथा सुझावों को समाहित किया नाए तो शोध क्षेत्र की अधिकांश 'सामानिक-आर्थिक समस्याएं शीध समाप्त हो जाएंगी तथा क्षेत्र की विकासधारा पहले की अपेक्षा अधिक तीबतर एवं उन्नतशील होगी।

# परिशिष्ट-1

### पश्नावली

### भाग- अ : केन्द्र पर

- 1. सेवा केन्द्र का नाम क्या है?
- 2. इस जगह को नाम क्यों दिया गया है?
- 3. सेवा केन्द्र की स्थिति (सापेक्ष और निर्पेक्ष)' क्या है?
- 4. सेवा केन्द्र का क्षेत्रफल क्या है?
- 5. सेवा केन्द्र की जनसंख्या कितनी है?(लिंगानुपात, साक्षरता, दशकीय विचलन)
- 6. प्रशासनिक स्तर क्या है?
- 7. इस केन्द्र में कोन-कोन सी प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध हैं?(जिला, तहसील, ब्लाक, थाना इत्यादि')
- 8. इस केन्द्र पर कौन सी शिक्षा सेवा उपलब्ध है? (प्रकार, इकाई)
- 9. इस केन्द्र पर शिक्षा सेवा प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तक के लोग आते हैं?
- 10.इस केन्द्र पर कितनी चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? (उनके प्रकार, इकाइयों की संख्या' 'सरकारी / प्राइवेट)
- 11. स्वास्थ्य सेवाएं लेने आने वालों की दूरी क्या है?
- 12. इस केन्द्र पर उपलब्ध यातायात सुविधाएं क्या-क्या हैं? (रेल / सड़क, पुल बस स्आप / स्टेशन / डिपो, रेलवे स्टेशन / जंक्शन)
- 13. दूर दराज के लोग इस केन्द्र पर कैरो एवं किसलिए आते जाते हैं?
- 14. इस केन्द्र पर पत्र व्यवहार एवं संचार सुविधाएं कैसी हैं? 'पोस्ट आफिस, पोस्ट / टेलीग्राम, मुख्य पोस्ट आफिस, टेलीफोन एक्सचेंज'
- 15. कितनी दूरी तक के लोग इन संचार सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते हैं?
- 16. इस केन्द्र में किस प्रकार के बाजार / व्यापार की सेवा उपलब्ध है? (हाट / मेला, प्रतिदिन / साप्ताहिक बाजार, खुदरा / थोक बाजार, अनाज मण्डी, मण्डी समिति, विकय / कय केन्द्र, माल गोदाम, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि)
- 17. कितनी दूरी तक के लोग इन केन्द्रों से खरीददारी करने आते हैं?
- 18. इस क्षेत्र पर किस प्रकार की कृषीय आकार / विस्तार सुविधाएं उपलब्ध हैं? (बीज, खाद, कीटनाशक, औजार कन्द्र / दूकान, सुझाव केन्द्र सेवाएं, बीज भण्डार, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन, रेशम पालन इत्यादि सुविधाएं, मृदा संरक्षण केन्द्र, कृतिम गर्भाधान, पशु अस्पताल, थोक अनाज केन्द्र इत्यादि)
- 19. कितनी दूसरी तक के लोग इन कृषि आकार / विस्तार सेवाएं लेते हैं?

- 20. विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एक वर्ष में अवस्थिति, पूंनी निवेश, कच्चा माल, उपयोग, रोनगार स्नन, उत्पादित यस्तुओं पर षानारीय मूल्य लाभ क्या है?
- 21. इस केन्द्र के चारों ओर स्थापित औद्योगिक इकाइयों की सुविधाएं वया-वया हैं? (कुटीर उद्योग, कृषि आधारित, लघु / मध्यम बड़े उद्योग, उनके प्रकार और इकाइयां, 'सुविधाएं, बड़े / लघु / मध्यम औद्योगिक आस्थान का निर्धारण और मुल्यांकन)
- 22. क्या स्थापित उद्योग अपना कच्चा माल, उर्ना और श्रम स्थानीय प्राप्ति का प्रयोग करते हैं अथवा आयात करते हैं।
- 23.इन केन्द्रों पर स्थापित उद्योगों इकाइयों को चारों ओर के निवासियों को किस प्रकार का फायदा होता है?
- 24. इस केन्द्र पर किस प्रकार के ऋण (लोन) की व्यवस्था उपलब्ध है? (को आपरेटिव सोसायटी, को आपरेटिव बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, राष्टीयकृत बैंक, फाइनेंसियल बैंक या कृषि उद्योगिक विकास में सहायक अन्य फाइनेंसियल संस्थान/ एनेन्सी आदि)
- 25. इस क्षेत्र के ऋण और वित्त की वृद्धि के लिए ये एजेन्सी कितनी प्रगति और प्राप्ति कर पायी है?
- 26.इन सुविधाओं को लेने के लिए कितनी दूरी तक के लोग इस केन्द्र पर आते हैं?
- 27. इस केन्द्र पर उपलब्ध सेवाओं का सार्वजनिक उपयोग क्या है? (जल आपूर्ति, उर्जा आपूर्ति, सार्वजनिक सफाई और स्वास्थ्य)
- 28. इस सेवा केन्द्रों के भवनों एवं घरों की आकारीय संरचना क्या है?
- 29. इस केन्द्र पर व्यवसाय / व्यापार की कौन-कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं? (थोक एवं खुदरी सेवा स्तर पर?' 'अनान, फल, सब्जी, किराना की दुकान / ननरन स्टोर, किताबें एवं लेखन सामग्री, कपड़े / होनरी, उपकरण/ साफ्टवेयर, होटल/ रेस्टोरेन्ट, विद्युत/ विद्युत के सामान, हार्डवेयर/ भवन निर्माण सामग्री, आभूषण/ महिलाओं के सान/ सामान, मिठाई, चाय की दुकान, अभियांत्रिक सामान, मोटर के सामान, सिले सिलाए कपड़े, स्टील / लकड़ी के सामान, गढ़ाई की दूकान, दवाखाना, डीनल/ पेटोल/ मिट्टी के तेल की दूकान, पम्प की दूकान आदि। 'इनके प्रकार एवं संख्याएं)
- 30. इन सेपाओं के लिए इस केन्द्र पर कितनी दूरी से लोग आते हैं?
- 31. इस फेन्द्र पर मरम्मत और अन्य सेवाएं फोन-फोन सी उपलब्ध है? (इनकी संख्याएं एवं प्रकार, भैसे- साइफिल, छाता, जूता, उपकरण, रेडिया/ घड़ी, आटो, बांत के डाक्टर, बवाएं एवं डग्स, टेन्ट/ चारपाई / सन्ना वस्तुएं आपूर्ति, खान-पान / आर्डर / आपूर्ति, कपड़ा धुलाई सेवाएं, सिलाई सेवाएं , तांगा की मरम्मत, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, सुनारगीरी, लुहारगीरी, बढ़ईगीरी, अनाज विकय, बिल्डर्स इत्यादि की मरम्मत सेवाएं)

- 32. इस केन्द्र पर कितनी दूरी तक के लोग इन सेवाओं का उपभोग करने आते हैं?
- 33. इस केन्द्र पर कौन-कौन सी सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाएं उपलब्ध हैं? उनके प्रकार और इकाई संख्याएं' (ऐतिहासिक स्थल, पर्वत, मंदिर, चर्च, मिनजद इत्यादि, अन्य धार्मिक स्थलों / चीनों / चैरिटेबुल दस्ट, मार्ग दर्शक संगठन, सार्वनिक पुस्तकालय, सिनेमा हाल, डामा हाल, क्लब, पार्क, खेल मैदान इत्यादि)
- 34.इन सेवाओं को लेने के लिए कितनी दूरी तक के लोग आते हैं?
- 35.वह कौन सी वस्तु है निसका इस केन्द्र पर प्रमुख रूप से कय/ विकय होता है? (वस्तु बनट : वस्तु विकय)।
- 36. इस केन्द्र पर आने वाले लोगों का व्यवहार कैसा है?
- 37. लोगों द्वारा इस केन्द्र को वयों वरीयता दी जाती है? (नजदीक के कारण, निम्न कीमत, तुलनात्मक मूल्य, बड़ी विविध वस्तुएं, उत्तम किस्म, परम्परागत / भावमात्मक लगाव, मगोवैद्वाजिक कारण, यातायात / सुविधा, तथा अन्य कारण आदि)
- 38. पिछले कुछ वर्षों से अथवा वर्तमान समय में इस केन्द्र की प्रमुख समस्या क्या है जिसका यह केन्द्र सामना कर रहा है?
- 39.इस केन्द्र को कौन सी सेवा बढ़ानी चाहिए निरासे इसके सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार हो तथा चारों ओर के क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके?

### भाग- ब : केन्द्र के चारों और

- 1. इस केन्द्र द्वारा सेवित क्षेत्र कितना है? (क्षेत्र से मतलब चारों ओर के गांवों की संख्या से हैं )
- 2. इस केन्द्र द्वारा, कितनी जनसंख्या की सेवा की जाती है? (चारों ओर के सभी गांवों की जनसंख्या जो कि इस केन्द्र से सीधे प्रभावकारी हो)
- 3. इस केन्द्र द्वारा सेवित क्षेत्र की सामान्य भौगोलिक विशेषता क्या है? (उच्चावच, मौसम, प्रवाह, वनस्पति इत्यादि)
- 4. इस फेन्द्र द्वारा सेवित क्षेत्र में पाये जाने वाले संसाधनों का आर्थिक, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग वया है?
- 5. इस क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी का प्रमुख प्रकार क्या है?
- 6. इस क्षेत्र के उन स्थानों को चिन्हित करिए जो अपरदन, अनाच्छादन और ऊसरीकरण इत्यादि से प्रभावित हो?
- 7. इस केन्द्र के चारों ओर सेवित क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की नाती है? (आदिम, परम्परागत, नीविका निर्वाह, सघन नीविका निर्वाह, सघन व्यापारिक, मिश्रित कृषि पशुपालन के साथ इत्यादि)
- 8. इस केन्द्र द्वारा सेवित क्षेत्र में कौन-कौन सी फसलें उगाई नाती हैं इन तीनों फसल चकों के दौरान में? (खरीफ, रबी, नायद मौसम में उत्पादन का एक अनुमानित औसत कितना रहता है)
- 9. इसके चारों ओर कृषि में निवेश का स्तर क्या है? (सिंचाई, बीज, उर्वरक, कीटनाशक यंत्रों का प्रयोग प्रति एकड़ क्षेत्र के अनुसार)
- 10. इस केन्द्र द्वारा सेवित क्षेत्रों में पशुपालन, मत्स्यं पालन, मधुमवर्खी पालन इत्यादि की दशाएं क्या हैं?
- 11. इस क्षेत्र में प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी उगाई जाती है?
- 12. क्षेत्र में प्रमुख औद्योगिक फसल क्या उगाई जाती है?
- 13. इस केन्द्र में स्थापित औघोगिक इकाई में किस कृषि उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है?
- 14. इस केन्द्र में स्थापित औद्योगिक इकाई को क्या मजदूरों की आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है? (यदि हां, तो कितनी संख्या में मजदूर शवित आपूर्ति की जाती है?)
- 15. इस क्षेत्र के कितने लोग प्रतिवर्ष रोजगारशुदा होते हैं?(स्वयं का व्यापार, स्थापना, आदि अन्य क्षेत्र में)
- 16. वथा यह क्षेत्र पर्याप्त रूप से रेल/ रोड़ द्वारा केन्द्र से नुड़ा हुआ है? (कृपया रेलमार्ग/ सड़क मार्ग के नोड़ों को बताएं जिनसे यातायात सरस होता है।)
- 17. इस केन्द्र द्वारा सेवित क्षेत्र का क्या सभी एवं सम्पूर्ण भाग बराबर सुगम्य है?
- 18. इस केन्द्र से सेवित क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं कौन-कौन सी हैं?

- 19. केन्द्र और सेवित क्षेत्रों के बीच बराबर सम्बन्ध बनाए रखने के लिए तथा आपसी अन्तर्किया की प्रतिकिया की वृद्धि को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए?
- 20. यदि आपको कोई और समस्या / बात नजर आती है, तो उसे भी बताएं।